TO THE READER.

KINDLY use this book very carefully. If the Look is disfigured or marked or written on while in your possession the book will have to be replaced by a new copy or paid for. In case the book be a volume of set of which single volume are not available the price of the whole set will realized.

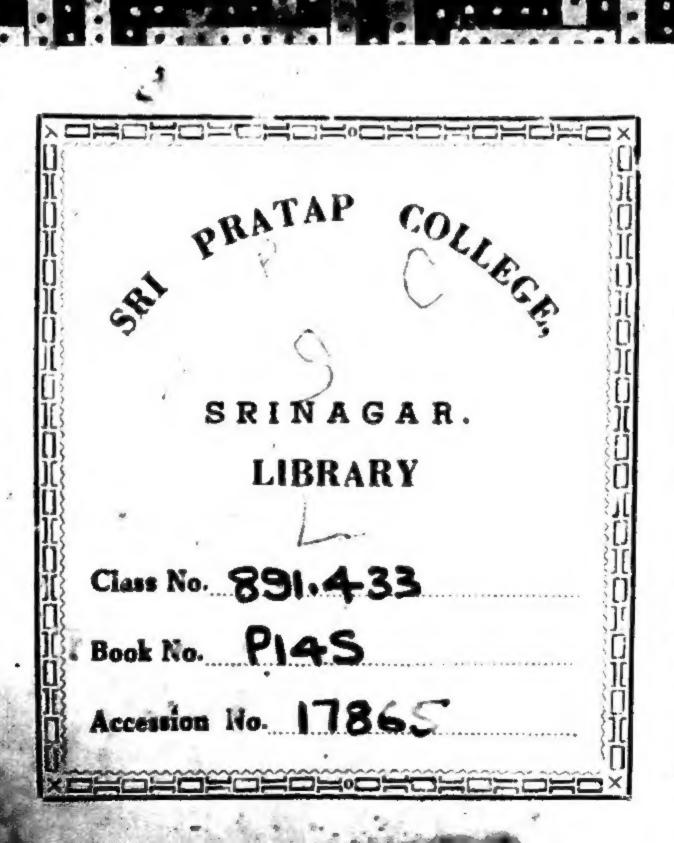

मैंने यह उपन्यास सन् १६३७ में लिखना आरंभ किया था और सन् १६३६ में समाप्त किया। ठीक सा प्रकाशक न मिलने के कारण अब तक पड़ा रह गया। आज प्रकाशन की कठिनाइयों के होते हुए भी यह छप गया है। उसी जमाने के लिखे हुए मेरे अन्य उपन्यास भी शीघ ही प्रकाशित होंगे।

10-77

यदि श्री रूपनारायण पाण्डेय ने इसे 'माधुरी' में धारावाहिक रूप से प्रकाशित न किया होता, तो संभवतः यह श्रप्रकाशित ही रह जाता। श्रतएव पाठकों को उनका श्राभारी होना चाहिए। मैं तो उनका इतश हूँ ही।

सन् १६३६ से १६४४ के बीच का जमाना तेजी से गुजर गया है। मेरे विचारों में भी तब्दीलियाँ आई हैं। पर यह उपन्यास आज भी मुक्ते बहुत पसन्द है।

उपन्यास के पात्र तथा घटनाएँ कल्पना-लोक को नहीं हैं। इसी

एप्रिल, १६४४

891.433 17865

'पहाड़ी'

'सराय' का तीसरा संस्करण पाठकों को सौंपते हुए प्रसन्नता हो रही है।

त्रगस्त, १६५३.

३१ ए, बेली रोड, इलाहाबाद-२

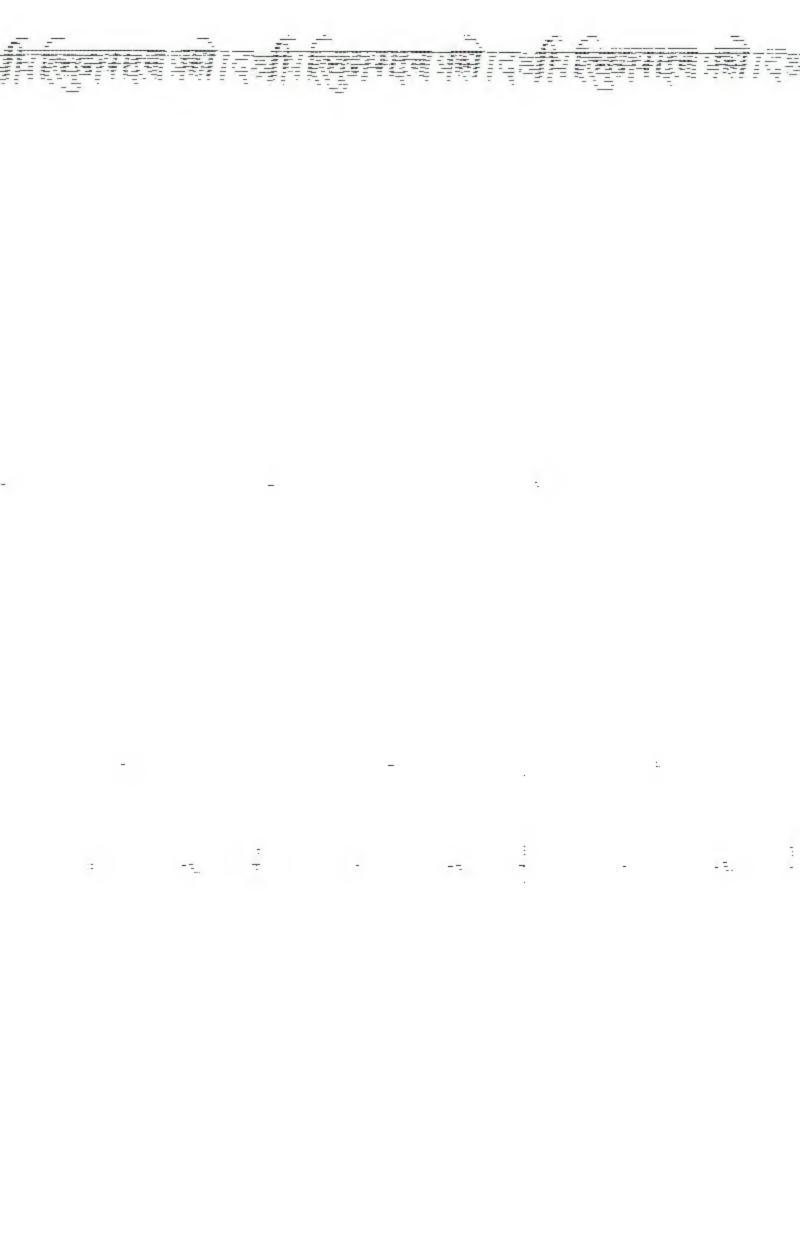

And the state of t रेखा ! उसे कौन नहीं जानता । स्थानीय क्लवों तथा सभ्य समाज की वह तितली है। वह भले ही वास्तविक सुन्दरता के समीप न हो, उसमें एक व्यावहारिक आकर्षण है। शहर के व्यक्तियों, मुहल्ले के लोगों ऋौर गृहस्थी में नारियों के मुँह पर उसका नाम है। उसने एक कथित आदर्श के बाहर श्रपने श्रांचल को बचा कर चलना नहीं सीखा है। सिविल-लाइंस् में नम्बर दो बंगले के बाहर उसके नाम की तस्ती टंगी: है: उस पर खुदा है मिस रेखा, एम० ए०, एल्० टी०, इंसपेक्टरेश् गर्ल्स स्कूल्स् । सन्ध्या को लोग एक काले रंग की फोर्ड कार की त्रोर उंगली उठाते हैं। जिसे एक युवती क्लब वाली सड़क की श्रोर चलाती हुई बढ़ जाती है। लोगों का सन्देह सही उत्तरता है।

रेखा को इस शहर में आये हुए अभी केवल सात महीने हुए हैं। वह सीमित दायर के आई॰ सी॰ एस॰ और पी॰ सी॰ एस॰ लोगों के जलसों में शरोक हो, होशियारी से चलती हैं। वहाँ वह स्वाभाविक सन्तुष्टि पातो है। लोगों की यह धारणा है कि उसे और कोई लालसा नहीं है। वह किसी बात पर दलील करके अपनी राय देने की आदी नहीं है। वह किसी बात पर दलील करके अपनी राय देने की आदी नहीं है। न कभी अपने विचारों को व्यक्त करती है। अपनी बात तथा भावना में रहकर गम्भीर बन गई है। लोग उसे सममना चाहें, समम्म लें; उसे इसकी अधिक परवा नहीं है। उसकी मूकता के कारण लोगों में कुछ सन्देह फैल रहा है। कहीं-कहीं अप वह शिकायत का रूप ले लेता है। रेखा उस बहाने से उत्साहित नहीं है। लोगों की धारणाओं से बतक भी नहीं। उसे उपेन्तित गिनती हैं। उससे सरोकार नहीं रखती।

रेखा के जीवन- इतिहास का ज्ञान किसी को नहीं है। शहर मैं किसी से उसका ख़ास सखी भाव नहीं है। उसके मभीप किसी की पहुँच न होने के कारण वह सब भेद-सा लगता है। घर की बूढ़ी नौकरानी लोगों के सवालों का उत्तर नहीं देती। कहीं से भी लोगों को कुछ जान-सुन लेने का मौका नहीं मिलता है। वैसे रेखा की आज की बातें सब को रंगीन लगती हैं। लेकिन रेखा उस ऋोर उत्साहित नहीं है। लोगों की सुम तथा तत्व-व्याख्या से कोई सरोकार नहीं रखती। पिछले जीवन के सारे पन्ने धुंधले पड़ गये हैं। कभी कोई घटना सजग हो उसे बेचेन कर देती है, किन्तु समय का भारी हाथ, अवसरवादी की तरह उसे फुसला मीठी थपकियों के साथ सुकाता है – श्रातीत स्वप्न है श्रीर वर्तमान ऋटल सत्य । भविष्य में होने वाली घटनाश्चों पर विचार करती है तो उसका शरीर सिद्दु उठता है। एक असाधारण थिरकन होती है। उसका चेहरा ग्रानायास गुलाबी पड़ जाता है। वह ग्राने वाले दिनों पर निर्भर न रह, वर्तमान स्थिति में रल जाती है। श्राज वह जहाँ खड़ी है, उस समाज के व्यवहार से उसे कुछ ग्राश्चर्य नहीं होता है। उसे आज के दैनिक जीवन का हिसाव रखना जरूरी लगता है। कभी तो वह भावकता के आवेश में उदास पड़ जाती है। सोचती है कि वह एक सुन्दर गुड़िया है। नहीं, वह एक सुन्दर रंगीन परो वाली चिड़िया है, जो कि मुक्त उड़ती फिरती है। वह यह जानती है कि कभो-कभी बाज ऐसी चिड़िया का शिकार करता है। किर एकाएक विचारधारा बदक जाती कि वह मोम को एक मुन्दर मूर्ति है। जिसके चारों श्रोर दुःखः पीड़ा श्रौर वेदना का वातावरण है। उसका दम घुटने लगता है। सोचती है कि वह नारी है। उसका जीवन नदी की गति की तरह है, जहाँ ज्वार-भाटा आकर उसे रोक लेता है।

पुरुषदल अपनी अपेदित धारणा के बल पर कहता है—कल वह "" के साथ थी। वह मंगल को 'पैलेस सिनेमा' गई थी। अब लगता है की टेनिस को साथी उसे मिस्टर '"" 'पसन्द है। उसकी ख्वाहिश '" आई० सी० एस० की पत्नी बनने की है। कुछ कहते हैं—वह शादी नहीं करेगी। नौकरी बहुत है। शादी तो एक वंधन है। जिसे नारी अपनी अधिक भित्ति को सँभाल लेने के लिये वेवशी में अपनाती है।

रेखा के पास लोगों का मत, ऋथवा किसी घारणा को जान सुन लेने के खिये समय नहीं है। न उस तक ये सब बातें पहुँचती हैं। फिर भी लोग आपस में व्यर्थ की दलील करते हैं। वे अपने पुरुषत्व का डंका पीटते हैं। घर में पत्नी से चुटकी लेने में नहीं चुकते कि रेखा साधारण नारी है। सारा पुरुषदल दावे के साथ सममाने लगता है कि रेखा का इस तरह स्वतन्त्र डोलना समाज के लिये हित कर नहीं है। यह तो रेखा की विवशता है। वे सब रेखा को ब्राइर्श के मजबूत खम्भ से बाँधने के पद्मपाती हैं। पत्नी सब बातें कर्तव्य-सी सुनती है। पुरुप कहता है कि इमें उस सवाल का सही रूप लेना है। मन की कसोटी पर रेखा को परख होना चाहिए। पत्नी व्यर्थ के विवाद में न पड़ कर चुप रह जाती है। वे लोग रेखा को आगे कर, व्यर्थ का जाल गढ़, उसमें स्वयं उलम जाते हैं। इर एक पुरुष होने के नाते सोचता है कि उसका भी रेखा पर एक सामाजिक ऋधिकार है। इसे वह गौण मान लेंने के लिये तैयार नहीं। इस भुव सत्य से परे श्रासंभव पर वह विश्वास नहीं करेगा। वह बात अनुचित होगी। पत्नी भले ही यह सब कुछ सुनना न चाहे पति अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को सुक्ताकर, अपना पूरा-पूरा कर्तव्य अदा करता है। नारी की कमजोरी की कहानी मुनाते-सुनाते यकता नहीं है ।

रेखा की श्रवस्था का कोई ठीक-सा श्रनुमान नहीं लगता।
वनावट में वह खूब सुन्दर है। भले ही चिट्टी गोरी नहीं, फिर भी नारी
श्राकपण्य की परिभाषा में पूर्ण है। वह कुमारी है श्रोर श्रवस्था की
उस 'कोमल घरती' पर चल रही है, जहाँ सावधानो से चलने का
नियम है। उसमें एक बाहरी सींदर्य है कि बनावटी लज्जा नहीं बरतती,
इसे शीलता में गिन सकते हैं। पुरुषदल द्वारा श्रपनी गम्भीरता, मुस्क-राहट तथा भौंदर्य की प्रशंसा सुनते सुनते थकती नहीं। वह इसके लिये
पुरुष की श्राभारी है। श्रपनी बातों में सबको श्राभ्य देती है। सबको
बराबर मानती है। सबको जीवित रहने का सबक पढ़ाती है। इसी लिये
श्रमी तक सुबह के समाचार पत्रों में किसी मिराश प्रेमी के श्रात्महत्या
का हाल नहीं छुपा।

उस दिन 'टाउन-हाल' में पार्टी थी। सुहाबना बातावरण या। 'रिस्तोरां' के नौकर ऋपनी मुन्दर पोशाक में इघर उधर व्यस्तु थे। चारों श्रोर हरी-हरी दूब फैली हुई थी। एक व्यवस्थित देरी के बाद पार्टी समाप्त हुई। उसी समय मिस्टर श्याममोहन सिंह ए० एस० पी० ने रेखा से एक युवक का परिचय कराते हुये कहा, ''मिस्टर दिनेशचन्द्र!"

"श्रापसे मिलकर बहुत खुशी हुई।" रेखा मुस्कराकर बोली। दिनेश ने एक बार रेखा को देखा श्रीर चुप रह गया। रेखा फिर बोली, "मिस्टर सिंह श्रक्सर श्रापका जिक्क किया कराते थे।"

श्रीर रेखा श्रपनी 'कार' पर बैठ कर चली गई । श्रव मिस्टर सिंह ने दिनेश से पूछा, ''क्या सोच रहे हो ?"

कुछ नहीं।" कहकर, दिनेश, ने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाल कर मिस्टर सिंह को दी श्रीर दूसरी खुद मुलगा कर पीने लग गया। "यह वही रेखा है दिनेश, जिसके बारे में में तुमको बहुत कुछ लिख चुका हूँ।" कहकर मिस्टर सिंह ने गहरी साँस ली।

सिगरेट का बहुत-सा धुन्नां उगाल, दिनेश बोला, ''तुम्हारे दृष्टिकोण से मैं सहमत नहीं। तुम जो सोचते हो रेखा वह नहीं है।"

''क्या ?"

"में दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेखा उससे भिन्न है। पत्रों की एक-एक लाइन में तुम उलम जाते थे। उनमें भावना प्रधान रहती थी, विचार गींण।"

"लेकिन दिनेश ?"

"आज कोई भी सममदार लड़की पुरुष की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगी। यह उसके लिये असह्य है। वह सामाजिक आदर्श की हंसी उड़ाती हैं। विवाह के नियम, बन्धन और ग्रहस्थी को संस्था मान लेने के लिए वे तैयार नहीं हैं। उनका अपना स्वस्थ दृष्टिकोण वन चुका है। आज पुरुष उनको घोखा न दे सकेगा। तुमने इस पहलू को न सोचकर उसे समभने में साधारण भूल की है।"

"तुम इसे मेरी मूल कहते हो। मैं रेखा के पास पाँच महीने से हूँ। मैने उसे मली भाँति देखा, पढ़ा और समका है। वसे पाया कुछ नहीं है। वह पास आती है फिर जरा टील देकर अपने को खींच लेती है। यदि इस चुम्बकीय आकर्षण का उसे गर्व हो, तो आश्चर्य की बात नहीं। पुरुष से उसे कोई डर नहीं है। फिर भी उसके समीप जाते हुए वह हिचकती है। उससे दूर-दूर भाग कर अपना बचाव करेगी?"

"यह तो हर एक होशियार लड़की करेगी। यह जानती है कि प्रकृति, ने स्वभावतः उसे निर्वल बनाया है। पुरुष के हाथ की कठपुतली न बन जाय, यह भय सदा लगा रहता है। पुरुष ने सदा अपना कपरी हाथ रख कर नारी को फुसलना सीखा है। इसी लिए वह उससे अधिक वास्ता नहीं रखना चाहती है।"

'नहीं दिनेश, रेंखा इससे भिन्न है। वह मौना दे, कहती लगती है; मुक्ते समक लो। तुम यह सुन कर आश्चर्य करोगे कि रेखा एक दिन मुक्ते कगड़ी भी है।"

"भगड़ा ? यह तो नारी का वल है।"

"वह बात में चिट्टी में नहीं लिख सका। सोचा कि मिलने पर तुमको बतला दूंगा, उस दिन:

''क्लब से लौटते हुए मैंने कहा था 'मेरा मन आज स्वस्थ् नहीं है।'

"रेखा सुनती रही।

"भिर में बोला 'दिल उदास सा रहता है। निर में पोड़ा, शरीर पर भारी थकान . \*\*\*

"रेखा ने मेरे माथे पर अपने हाथ की हथेजी रखकर कहा, 'आप बहुत जापरवाही से खेल रहे थे। चलो तुमको घर छोड आऊं!'

''रेखा ने अपनी 'कार' पर बैठने का अनुरोध किया तो में बोला, 'धुमता हुआ कम्पनीबाग से निकल आऊंगा।'

''रेला की बात श्रकाट्य मानकर में 'कार' पर बैठ गया। रेला ने 'कार' कम्पनीवाग की श्रोर मोड़ ली। हम पिछले फाटक से भीतर पहुंच कर 'समरहाउस' के पास चम्पा को काड़ी से लगी बेंच पर बैठ गये। कुछ देर तक चुप रहकर मैंने कहा 'रेला ?'

'नया है ?'

'में तुमसे ट्रोम करता हूँ।'

'प्रेम' ! वह इलके मुस्कराई । सँगल कर बोली, 'इस वड़ी समस्या पर बेकार न सोचा करो । नहीं तो परेशानी बढ़ती जायगी । मैं कोई इलाज थोड़े ही जानती हूँ !'

धितर भी रेखा " रिशि

'श्राप वाबले तो नहीं हो गये। क्या इस माँति एकान्त में प्रेम की दुहाई देना श्रापका उचित व्यवहार है श्रापका श्रपनी पत्नी श्रोर बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है श्रिपकी /उपेक्षा न करो।' रेखा खिल-खिलाकर हँस पड़ी।

'कुछ हो, मेरा अपना ब्रादर तुम्हारे लिये है।' कहकर मैंने रेखा से एक गहरा ब्रालिंगन छीन लिया था।

'रेखा उठी। पहले उसका चेहरा सकेट् पड़ गया। धीरे-धीरे गुलाबी रंग छाया। बह सिह्रु उठी। गुस्सा न हो, दुनककर बोली—'घर चिलये ग्रमी-ग्रमी फैसला कराये लेती हूँ कि ग्राप व्यर्थ ही भूठे धमंड में न रहें।'

"मैंने डर कर उघर देखा। वह तन्। खड़ी मिली। बड़ी देर के बाद-उसने हॅंस कर कहा—'मैं यह असंभव बात नहीं कह रही हूँ। जीजी से सारी बातें कह कर उनकी राय लूँगी। क्या आप अपनी जिम्मेदारी में इसे स्वीकार करके सन्तुष्ट हैं !'

''में अपराष्ट्री की तरह बोला, 'इसे भूल जाना रेखा।' 'भूल जाऊँ! यह कदापि नहीं होगा।' वह तुनक पड़ी। 'क्या रेखा।'

the second

भी अधिक सुनना नहीं चाहती। जीजी ही माफी दे सकती हैं। में नहीं जानती थी कि आप जाली और फरेबी है। अन्यया सावधान रहती। कत थो ११

क्या यह स्त्रापकी ठीक हरकत थी ??

'तो श्रव\*\*\* \*\*\*\*

'पहुँचा पकड़ लिया अब और क्या चाहिए। अपनी इस बहादुरी के लिए मन में क्या गढ़ रहे हो ! इस सबके लिए फूल सकते हो न ! तुम्हारा चेहरा मुरफा क्यों गया है ! तुम तो अभय प्राप्त कर चुके हो । अब किसी का डर नहीं । तुम्हारे लिये कुछ अनुचित नहीं । हर एक को सँभाल, उबार लेने की कोशिश न किया करो ।'

"रेखा चली गई थी। मैं चम्पा के पेड़ से लगी उस वेंच पर श्रवाक वैठा ही रह गया। सोचा—यह रेखा क्या है ! मन में मनाड़ा मचा हुआ था। मैं उसका गम्भीर व्यंग श्राप-सा स्वीकार कर चुका था। मैं उसकी असाधारण भावकता में पिघल कर चुक्चाप घर लौट आया।

"फिर रेखा से कोई बात नहीं हुई। में एक खून के मामले में बाहर चला गया था। दो सप्ताह बाद लौट कर आया तो रेखा को वैसे ही सरल पाया। बही हँसी! बही चुहल! मानो सब कुछ भूल गई हो। या उसने उसको साधारणा भावकता में विसार दिया था। बह नारों की लाचारी ही है। वैसे रेखा आज उतनी ही पास है। लगता है कि पहिले से और निकट आ गई है! लेकिन अब वह बोलती कम है। कई बाते अपने भीतर छिपा लेती है। में उसकी मुदाओं को भाँपता हूँ। बह कहती लगती है — उस बात को याद न रखना। उसे हटा कर मुक्ते भूल जाने की चेष्टा करना। मैं कब मना करती हूँ। क्या दुम अपना उत्तरदायित्व नहीं समक्तते हो। अपनी गृहस्थी में रहो। बही मुखद है। बच्चे और पत्नी के पास तुग्हारी जगह है। मुक्ते समक्त लेने के लिये कई और पड़े हुए हैं। तुम वहाँ पसरने की कोशिश मत

किया करो । ग्रापने को वेकार ग्रादमियों की गिनती में क्यों गिना करते हो ! इस श्रोछे प्रेम से बाहर गहरी सन्तुष्टता है।

"वह हँसती है। मुस्कराती है। श्रक्सर मेरी श्रांखों में श्रपनी श्रांखें गहा कर मौनू रहना सीख गई है। मैं उस व्यवहार से उलक्त में पड़ जाता हूँ। मुक्तमं कुछ कह स्रौर पूछ लेने की सामर्थ्य बाकी नहीं रहती। कभी सोचता हूँ, पत्नी से रेखा की तुलना क्यों की जाय। क्या रेखा एक बच्चे की मां न बन सकेगी ? अब पत्नी के प्रांत आकर्षण घटता जा रहा है। वह बहुत फीकी लगती है। रेखा तो एक तृष्णा है। पत्नी गृहस्थी में खो गई है। उसमें कोई नवीनता बाकी नहीं। कभी तो उससे ऊब जाता हूँ । वह श्रपना यथार्थ सौन्दर्य सँवारने की परवाह नहीं करती। इधर वार-बार मन में चुपके से कोई कहता है; रेखा के चारों श्रोर एक घेरा खींच लेना चाहिए। उसे श्रपने निकट ला, उसे सुफाना चाहता हूँ कि वह मोहनी है। वह व्यक्तित्व की एकाई में क्यों रहती है ? जीवन तो एक खेल है और नारी उस खेल की श्राचारमूर्ति हैं । उसे पाकर समेट लेना चाहता हूँ । नारी कभी असाधारण भले ही लगे, पर है वह साधारण ही। उसका शरीर स्राक्ष्य का हेतु है। उस शरीर की रच्हा करने का भार पुरुष का है। यह नारी उस ग्रार भूलती जाती है।

"बहें बड़े केंदियों से मुक्ते वास्ता पड़ा। खून करने वाले दिमाग कम कुशल नहीं होते। उनको रोज ही गिरफ्तार करना पड़ता है। इस काम को निभा लेने के बाद बड़ी प्रसन्तता होती है। सुनो न, जब मेंने एक खूनी को गिरफ्तार किया था, तब देखा, उसकी नवयोवना पत्नी दरवाजे पर चिक की आड़ में खड़ी है। वह कहती लगी यह न करों। वे भेरे पति है। उनको छोड़ दो। कुछ हो माफ कर दो। तब नया वह भावुकता की श्रिषिकारिगी नहीं थो १ पित के खूनी साबित हो जाने पर भी पत्नी का उसके 'लए दिल में श्रादर था। वह उसकी श्राजादी चाहती थी। लोगों की धारणा है कि आवना के लिए ही नारी पित की पूजा करती है। यह राथ मुक्ते कठी लगी। तब क्या 'सेक्स' की भूख गोंगा है। उस पित को फाँसी होगी श्रीर वह श्रपनी शारीरिक भूख के निपटारे के लिए दूसरा पित कर लेगी। छोटी जाति के लोगों में यही व्यवस्था चालू हैं। वहाँ युवतियाँ पित की मौत के बाद दूसरे घर वैठ जाती हैं। उनको पुरुप-ग्राश्य मिलते श्रिषक देर नहीं लगती। वहाँ यह श्रपवाद नहीं कहा जाता है। यह तो साधारण रिवाज-सा चालू है।

'विक की जाली के भीतर उसकी श्रांखों के श्रांस् साफ-साफ देख पड़ते थे। उनकी एक-एक खारी बूँद भारी पीड़ा पहुँचाने की द्याता रखती है। पुलिस के सिपाही उसके पित को पकड़ कर ले गये। श्रास तो वह लाज-शरम के परदे को उक्तरा, मेरे पांचों में लोट पड़ी। मैंने देखा था कि वह फटी-पुरानी चिप्पे लगी घोती पहने थी। श्रापने उस श्रमाधारण सौन्दर्य को ढक लेने के लिए उसके पास पूरा कपड़ा भी न था। मुक्ते उस पर दया नहीं श्राई। मैं उस श्रुधं-नग्न शरीर को देख कर सिहर उठा। भारी उत्तेजना शरीर पर फैली। मुक्ते उस सब पर विश्वास नहीं श्राया। मैं रूढ़ियों से प्रचलित भावुकता को केवल ऐतिहासिक महत्व देता हूँ! इस सब को दुनियादारी में विसारना पढ़ता है। उस श्रमूल्य देह पर दया उभारनी श्रनुचित सी जान पढ़ी। सस्ती बीजें कोई लोभ नहीं लाती हैं।

"वह फिर उठी। वाव-वार कहती—मुक्ते साथ ले लो। मैं उनके विना कैसे रहूँगी १ मेरा कुछ इंतज़ाम कर दो। मुक्ते अकेले रहते हुए

बहुत डर लगता है । मेरी हालत पर रहम खात्रों। में त्रोर कुछ नहीं माँगूंगी। यहाँ मेरा श्रपना सगा कोई नहीं है। त्राकेलो कैसे रह सकती हूँ ? इस दुनिया में किसी पर मुक्ते विश्वास नहीं है। त्राप शक्तिशाली हैं। श्राप की संरक्ता में पड़ी रहूँगी।

'वह पद्धाड़ खा, गिर कर वेहोश हो गई । श्राजीवन का ठेका १ मुक्ते बहुत हँसी आई । यह घटना रेखा से जीवन-प्रसाद पाने के बाद की है। वहाँ वार-बार रेखा की याद आती थी। मन में एक उलफन और गांठ पड़ गई। दिल में एक जगह खाली होती जान पड़ी। में उस खड़की की तुलना रेखा से करने लगा। उस युवती का शरीर रेखा से स्वस्थ था। फिर भी उसको अपने में जगह देने वाला भाव जायत नहीं हुआ। दिल में कोई कहता था, काण कि त् रेखा होती!

प्रेंश का एक व्यक्तित्व है। वही उसका आकर्षण है। वही धमंड और प्यार करने का लोभ है। वास्तविक रेखा, उस लड़की से सुन्दर नहीं है। नारी नाम ही उसके आगों का अपनाने को पूर्णता नहीं है। उन आगों की तुलना कर सकते हैं। उनकी सार्थकता और रोचकता पर अधिक विचार करना निर्ध्यक होगा। लेकिन एक नारी जो कि मुक्त है और बार-बार चुनौती देती है। उससे खिलवाड़ रचने में अपूर्व आनन्द आता है। उसे छेड़ने, परखने तथा उससे आंख-मिचौनी खेल लेने का सबक सीखना बुरा नहीं लगता। रेखा को वातों में लोच है, शरीर में अदा है, उम्र में नमक है, वह बहुत प्यारी लगती है। उसे बार-बार प्यार कर लेने के लिए मन तड़पता है। उसको अपने निकद पा लेने के लिए मन उतावला हो उठता है। उसके इदय को खोल, मया सबक पढ़ लेना कीन नहीं चाहेगा। वह कुछ नहीं कहेगी। सममनदार होने पर उसका कोई अनुरोध नहीं होता है। जैसे कि उसे

सर्व वातों की जानकारी हो। ऐसी है वह रेखा दिनेश।" इतना सुना कर मिस्टर सिंह चुप हो गये।

दिनेश मिस्टर सिंह को बहुत दिनों से जानता है। वह मावुक भलें ही हों, है सच्चा श्रीर खरा व्यक्ति। उनकी बातें तुली तथा स्पष्ट होतीं हैं। एक दूसरे के सगे साथी हैं। दोनों का श्राश्रय श्रापमी विश्वास है। दिनेश ने मिस्टर सिंह के सारे कथन को सुन कर श्रपनी कोई राय नहीं दी। वह बात का हर पहलु से समाधान कर श्रपना निर्णय देने का पञ्चपाती है। लेकिन मिस्टर सिंह उसके इस कख से उलमन में पड़ गये। सोचा क्या वह जुप रहेगा ? जैसे कि बोलना ही न जानता हो। श्रम्त में वातावरण की श्रसहाता को हठाते हुए पूछा, "रेखा तुमको कैसी लगी है दिनेश ?"

"मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। इसी लिए कुछ नहीं कहूँगा। उसके प्रति इस तरह अपने कर्तव्य को उठा कर राय देना व्यर्थ और गलत होगा। कुछ कहने से ही क्या हो जायगा। वह तो साधारण परिचय के बाद चली गई। उसका चला जाना उचित था। मैं तो उसका बाहरी नारेत्व ही देख पाया हूँ। कुछ सोच लूँ कि तुम्हारी बातों के छुमाव में फँस गया। तुमने अपने दिल की सारी बातें बता दी है। वह तुम्हारा दिक्षेण है। मेरे लिए कुछ कहना आसान नहीं है।"

"फिर भी !"

"कह दूँ, श्रच्छी है। पुरुष-समुदाय को नारो सदा से मली लगती चली आई है। इम उसके पीछे लगे कगड़ों से बरी नहीं हैं। मैं तुम्हारी श्रीकों से पढ़ा सबक श्रासानी से न दुइरा सक्रा। मैं आभी श्रपने से कोई भी सवाल नहीं पूछ सका हूँ। ठीक समय पर सब कुछ कह दूंगा। जिस स्वतंत्रता से वह बाहर समाज में मिलती-जुनती है, उसका भीतर रूप उतना उच्छुङ्खल नहीं है। इसी लिए उसे पहिचान लेना आसान न होगा। वह किसी की पकड़ में नहीं आना चाहेगी। वह अवसर असाधारण ही हो सकता है। वह अपनी सरल मस्कान में सब को मोह लेने की चमता रखती है। उसका हृदय क्या है, यह कोई नहीं जानता है। उसे पढ़ कर ही में अपनी मही राय दूंगा। आज इसी लिए उस पर कुछ कहना न्यर्थ है। वह एक मिनट में कदापि नहीं समभी जा सकेगी। वह बहुत व्यवहार-कुशल है और नारी की तरह ही रहस्यमयी है। में पहले उसे अपने विश्वास में लाना चाहता हूँ।"

श्रव मिस्टर सिंह उदास होकर वोले "कुछ नहीं कहेगा न ! इस तरह हेर-फेरकर वार्तें करने से कोई लाभ नहीं । तू शायद नहीं जानता कि वह बहुत सीधी है । उसने मेरा व्यवहार मान लेना श्रपना कर्ता व्य गिन लिया है । क्या नारी की यही देन है ? यदि मैं कुछ कहदूं रेखा इन्कार न कर सकेगी । लेकिन स्वयं वह कुछ नहीं कहती है । उसका मुक्त पर विश्वास नहीं है ।"

"तुम तो गढ़ते हो व्यर्थ बात । रेखा स्त्री है। वह अपनी बात श्रीर कर्त व्य खूनी से निभाना जानती है। उसने दुनिया में सानधानी से खड़ा रह कर चलना सीखा है। उसे पुरुष को समम लेने वाला पूरा आन है। उसके लिये आज पुरुष अपरिचित नहीं। उसकी एक-एक बात जानी-वृक्ती हुई है। कुछ भी सन्देह पाकर खुलासा जवाव नहीं ने पुरुष की बातों को टालते जाना ही उसके लिए हितकर है। अस अपनी रहा के सब मोरचों की जानकारी रखती है। वह अकेशी को या भी शाकिशासिनी है। तुम यदि उसे फुसला सको कि तू परियों की सन्देह पाकर होगी। उसके पास अपनी हस

निर्वलता का उपचार नहीं है ! श्रापका वह व्यवहार उसके लिये कोई नया सबक नहीं था ?"

"नया सबक ?"

"शायद उसे तुमसे उस भाँति प्रेम पाने की आशा रही होगी। इसके लिये वह तुम्हारी आभारी हो सकती है। आजीवन तुम्हारी दासी बन कर रह जाय, आश्चर्य की बात न होगी। कौन जाने, इससे उसकी किसी अतृप्त आन्तरिक सुख की पूर्ति हुई हो। कोई पिछली दु:खान्त घटना भी अनायास उभर कर पीड़ा पहुंचा, परेशानी बढ़ा सकती है।"

'जीवन दुःखान्त ?'' मिस्टर सिंह धीरे से गुनगुनाये।

'यह ठीक बात है। रेखा अपने जीवन का हिसाब नहीं रखती होगी एक दिन इन्सान को ऐसी आदत स्वयं पड़ जाती है। रेखा के लिए जीवन के अन्तिम दिनों में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का सवाल सुलम्माना संभव नहीं होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यही प्रोम का आशीर्वाद, धरोहर और सांत्वना बन जाय।"

"तेरी बातें तो समक में नहीं आतीं। अबकी त् खूब तैयार होकर दलील करने आया है। यह सच बात है न ?"

"तुमने ठीक समका है। यह नारी पिछले पाँच महीने से मेरे दिल को अपनी ऊँची एड़ियोंबाली सैंडिल से कुचलती रही। कभी-कभी तो वह अज्ञाता मेरे जीवन में खाली जगह दूँ दने लगती थी। कई बार उसका आँचल मेरी आँखों से क्रु गथा। जिस दिन तुम्हारा मेजा हुआ फोटो मिला, उस रात्रि मुक्ते नींद नहीं आई। में बार-बार लॉ की दफाएँ उस पर लागू करता था। सवाल पूछता—आरी मेरे दोस्त का दिल खुरानेवाली बोल-बोल, तू क्या है ? आज उसे देखा, तो चुप रहा। किसी सवाल को पूछने की मावना मन में नहीं उठी। मैं जो कुछ उसे

सममता था, वही मिली। वह बाहरी शिष्टाचार में निपट खो गई है। श्राब अपने आगे किसी को अपरिचित सावित नहीं करेगी। यही उसकी सीख है। उसकी ग्रन्य किसी चाइना पर विचार नहीं किया जा सकता है। वह स्वयं कोई उत्तर नहीं देगी। वचपन में उसे सभा-समाज की त्रोर से निरुक्ताहित किया गया होगा। विता के घर पैदा होते ही , इसे कोसा गया कि लड़की हुई है। स्कूल कालेज में दुलहिन-सो वना कर, परदेवाली गाड़ी तथा मोटर में निक जने की व्यवस्था समाज के ठेकेदारों ने की। उसे किसी से वातें कर लेने का श्रिधकार नहीं मिला। उसे सुमाया गया होगा कि वह नारी है। उसे पुरुष से डरना चाहिए। उनके समीप न जाना ही हितकर है। संस्कारों से उसने यही सब पाया। तब उसके दिल में यात उठी होगी कि यह सब क्या है ? जहाँ देखने की मनादी होती है, वहाँ सब फाँक कर देखना चाहते हैं। इसके लिए आह मिल्नी आवश्यक है। कभी-कभी जीवन का भीतरी कौत्हल अवहेलना आगे लाकर भारी उलक्षन पैदा कर देता है। तभी तो लड़िक्याँ डरपोक और दयालु वन आती हैं। इन लड़िक्यों को देखकर बड़ी सी अपी है। प्रकृति ने इनकी रचना ऐसी की है कि पुरुष उनसे निर्मार का संचालन कर सके। इस खिलवाड़ के लिए मां वचपन से ही श्रापनी लड़की को मुधड़ बनाकर पूरी शिद्या देती है। श्रीर मायके से ससुरालवाली मंजिल की दूरी में मावुकता का तीत्र प्रवाह तो होता ही है। लेकिन सामन्तवाद ने नारीं को दासता की वेड़ी फिर पहना दी!"

''मैं ऋषिक बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। यह तो वता कि वह तुमे कैसी लगो ?"

''श्रापनी राय क्या दूँ शकारण में उसका पुरुष नहीं हूँ। न सुके जायक बनने की चाहना ही है। वह तुम्हारी नारी है। फिर स्वाभाविक स्वस्थ जीवन में हर एक पुरुष का 'विशेष' नारी के लिए आकर्षण होता है। तुम्हारे जीवन के लगाव से उसका यही सम्बन्ध है। तुम्हारी भीतरी भावना को उसी कोमलता से बल मिलता है। तुम्हारा उस पर ठीक ही अधिकार है। रहा में, उसे दूर से देखना चाहता था देख लिया। मेरे हृदय पर उसके व्यक्तित्व का कोई असर तक नहीं पड़ा। हसीलिए उसे परखने की जिम्मेवारी लेना अनुचित बात होगी। उसके जीवन में व्यर्थ का सन्देह पैदा करके कुछ कहना, सत्य नहीं माना जा सकता है। भविष्य के बारे में क्या कहा जाय १ दुनिया के उस चक्कर को ऐसा ही पड़ा रहने दो। उससे जितना अलग रह सक्ँ, अच्छी बात है। भले आदमी व्यर्थ परेशानियां नहीं बटोरते।"

"दिनेश फिर ....."

'वह सब कुछ उचित है मिस्टर सिंह। मुक्ते तुमसे ईर्घ्या नहीं होती। इस दरजे की नारी के साथ जीवन चलाना भले ही भयानक लगे, पर बास्तव में बात ऐसा नहीं है। रहा भविष्य ! उसे पड़ा रहने दो। आज की घटनाओं पर विचार सही होगा। कल की फिर देख लेंगे।"

''श्रौर उसका सौन्दर्य ?"

"हर एक नारी अपनी सजावट में सुन्दर लगती है। निंग नारीतस्वीरें पुरुष हृदय को ज्ञेय नशे से भर देती हैं। नारी का सही रूप
हतना जुभावना नहीं होता। नारी पुरुष की स्वाभाविक उत्तेजना के
कारण मोहक लगती है। पुरुष-चेष्टा के विना उसका कोई मूल्य नहीं
होता। खयाली नारी-ढाँचे के लिए आपके दिल में आग सुलगाती है।
वह मारी पीड़ा पहुँचा कर दिल के दुकड़े करने पर उतारू हो जाता है।
इसका, सामीप्य पर लेने पर सब कुछ फ़ीका लगता है। उसका मूल्य
अप काला है। नारी अपने लगाव में जितनी महंगी होगी, उतनी ही

2 वर्षाय

मूल्यवान् बनी रहेगी । इसीलिये अधिकचरी लड़िक्याँ घोखा खा, आजीवन अपनी परेशानी बढ़ाकर रोगिशी वन जातो हैं। लड़िक्यों को सावधान रहना चाहिए कि वे आसानी से न पकड़ी जा सकें।"

'यह तुलना ठीक नहीं है। श्राभी तू रेखा को नहीं सममा पाया है ?"

"वह मेरी पकड़ में आ गई है। आपकी मारफ़त उसे समक लेने में कठिनाई नहीं पड़ी। वह सबकी 'प्रेमिका' बनना जानती है। इस गुण के साथ-साथ उसे अपनी रक्षा का पूरा ज्ञान भी है।"

विद्धी देर तक बातें करते करते चौराहे पर पहुँच गये। श्रव मिस्टर सिंह श्रपने वँगने की श्रोर मुडे श्रौर दिनेश होटल की श्रोर बढ़ गया। दिनेश चुप था। श्रव उसे श्रपना जीवन स्थायी रूप मे चलाने की चिन्ता है। इस भार से वह श्रलग नहीं है। वह वन्धन नहीं चाहता, फिर भी उसे समाज के कुछ नियम मान्य हैं। वह इसके विद्ध कुछ नहीं कहता है। विश्वविद्यालय का जमाना गुजर गया। बह सब श्रुभी तक स्मृति की ऊपरी सतह पर छलछलाया करता है। इन्सान तो जीवन में घटनाश्रों की भारी ढेरी का बोमा सदा दोता रहेगा। कुछ घटनाश्रों का विस्तार होता है, कुछ का नहीं। जीवन के चलने की चर्चा क्यों सुखद नहीं है। श्राज के जीवन में पग-पग पर रुकावट है। कहीं कोई सहूलियत नहीं। जिन्दगी को पार करना वांछनीय है। श्रपना भार इलका करने के लिए स्रोदकर खाने की व्यवस्था ही सही है।

मला इस नये शहर में उसकी वकालत चलेगी ? वह अपने से यह सवाल किया करता है। उसे अपना भरोसा है, जिसे वह नैतिक बल मानता है। अपनी आँखों में वह स्वयं मृल्यवान् बना रहना चाहता है | लेकिन व्यक्ति की पैनी बृद्धि उसे बार-बार इसती है । यह है बुद्धिवादियों का न्याय ! इस फिरके। के लिए दुनिया चन्द जजबात तथा विचारों की ढेरी है । जब चाहो उसे सुलगादो । ये अपने भीतर भीतर बातें कुरेदते रहते हैं । कभी तो अपने को निकम्मा भी पाते हैं । ग्रित का नाम है जीवन ! अपने में व्यर्थ के सवाल उठा, अपने पर सन्देह करना हितकर नहीं लगता । यह अस्वस्थता है । रोगी बनना भला नहीं । अपनी विचारधारा के साथ चुपचाप दिनेश आगे बढ़ रहा था कि उसने देखा, उसके समीप एक 'कार' खड़ी हो गई । रेखा उतर कर बोली, ''मैं कहना भूल गई थी कि आज मिस्टर सिंह मेरे यहाँ 'हिनर' पर आवेंगे । आपको भी न्योता है । वे कहाँ हैं !"

"अपने वँगले चले गये। लेकिन मैं न आ सक्ँगा। कुछ जरूरी काम है। कष्ट के लिए धन्यवाद!"

"लेकिन भूखे काम नहीं होता।"

"आज तक 'होटल' में भूखा कौन रहा है !"

क्या आप होटल में टिके हैं !"

"智""

"मैं समभती थी..."

"श्रापने सही सममा है। स्वयं मिस्टर सिंह का यही खयाल धा कायदे के मुताबिक वह उचित बात होती। लेकिन मुमे गृहस्थी में टिकना पसन्द नहीं। वहाँ बहुत श्राहचने पड़ती हैं। मुमे बह सब ठीक नहीं लगता। मेजवान की दिनचर्या पर श्रापने को समर्पित करना पड़ता है। उसके चाय पीने के वक्त पर चाय, खाने के समय खाना श्रादि कई मिश्रीबर्ते हैं। वह सब व्यर्थ श्रीर श्रानुचित लगता है। मैं श्रापना व्यक्तित्व दूसरे के सहारे छोड़ देने का पछ्याती नहीं हूँ। अब कि इन बातों से श्रासानी से छुटकारा मिल जाता है।"

"श्राप मेरे ऋतिधि नहीं होंगे ? मेरे घर पर वह व्यवस्था नहीं चलती।"

"आज ग्राप समा कर दें। ग्रागे किसी दिन ग्रवश्य ग्राऊँगा।"
रेखा ने ग्रधिक श्रनुरोध नहीं किया, चुपचाप चली गई।

मिस्टर सिंह के वँगले पर पहुंच कर रेखा ने देखा कि वे वाहर वाग में टहल रहे हैं। रेखा को आई हुई देख, आगे बढ़ कर बोले—''रेखा ?''

"मैं श्रापके दोस्त को भी न्योंता देने गई थी, लेकिन उनको स्वीकार नहीं हुआ। उनको अपना होटल पसन्द है।"

"क्या दिनेश नहीं ऋगवेगा ?"

"यही उनकी विनती है।"

"विनती ?"

"यह सब उनको बेकार लगता है। उनके पास समय नहीं है।" रेखा ने तीखी मुस्कान छोड़ी।

''में ऋपने साथ ले श्राऊँगा !"

"श्रापके दोस्त हैं। श्राप ही यह सब ज्ञानें। मेरा तो उनसे कोई नाता है नहीं। उनको बुरके में ही लाना मुनासिव होगा। वहाँ बहुत से लोग श्रावेंग। कहीं किसी की नजर न लग जाय। तब तो श्राप श्रपने होस्स से हाथ घो बैठेंगे।" कह, रेखा खिलखिला कर हँ स पड़ी।

"यह श्रसभ्भव बात है।"

"वह तो हम देख लेगी।"

**ंवया** दिनेश को ?'''''''

"मेरा तो अपना कोई मतलब नहीं है। लेकिन और कई विचारी

के लोग ब्रावेंगे। ब्रापको बेड़ियाँ पहनाने की इजाजत शायद में हार्षी दे सक्रांगो। वैसे ब्राप सारे जिले के पुलिस कप्तान ठहरे ?"

"रेखा १"

<sup>''ग्रै</sup>र आइएगा।"

"दिनेश को आगे करके तूने यह क्या अहसान वाली गत सुनाई है ?"

<sup>('</sup>ऋइसान · · · · !"

"श्रीर तो कोई वात मेरी समक में नहीं श्राई।"

'फिर कभी समझ लीजिएमा।'' सरलता से कह कर रेखा चली आई। उस जाती हुई रेखा को मिस्टर सिंह देखते रहे। वह आपने नहीं आई थी। उसकी बातों में एक आपसी समझौता हुआ करता है। वह सहज ही सब बातें समझा कर चली जाती है।''

उधर रेखा श्रपने बँगले पर पहुंची । देखा, उसकी श्रंतरक सहेली लता बैठी हुई है। वह उससे बोली 'श्राज हमारे यहाँ एक नया 'जन्तु' श्राने वाला है। सारी खातिर दुभे ही करनी पड़ेगी।"

लता ने ऋपनी श्राखें भींचते सुकाथा—"देख लूंगी उनको में !"
रेखा ने कहा, "श्राज का युवक ऋपनी बुद्धि के ऋभिमान में न
जाने क्यों फूल उठता है। फट-लिखकर परेशान रहना ही उसका काम
है। वे कर्त व्य को ठुकराकर ऋपने को सही साबित करना चाहते हैं।"
"क्यां जोजी !"

"श्राज के युवकों का नया मजहब, फकीराना लिवास और दर्शन-शास्त्र किसी भाँति आशापूर्ण नहीं है।"

"तुम क्या कह रही हो ?"

"खद तू ही देख लेना । दिनेश बाबू आने वाले हैं। तिस्टर सिंह अं अंजीओ और दोस्त ।" "वे यहाँ कव ऋाये हैं ?''

"आज सुबह आकर होटल में अड्डा जमाया है।"

लता ने स्त्रौर कुछ नहीं पूछा। वह दिनेश के वारे में ज्यादा वार्ते नहीं जानती है।

होटल पहुंचकर मिस्टर सिंह ने देखा कि दिनेश तहबन्द के ऊपर बनित्राहन डाले हुए मैनेजर से बातें कर रहा था। एक व्यवसायी की भाँति बातें चालू थीं। उनको देखते ही बोला, ''तुम श्रा गये चलो ठीक हुन्ना। फिलहाल मेरा विचार होटल में ही एक कमरा लेकर रहने का है। इसमें किफायतसारी न सही, काम चल सकता है। चलो कमरे में बैठें।"

भीतर कमरे में इतमीनान से बैटकर सिगरेट सुलगाते हुए, मिस्टर सिंह ने बात शुरू की, "दिनेश तुम..."

दिनेश ने तो बात काटी, "में तुम्हारा इन्तजार ही कर रहा था। रेखा आई थी। मैंने जान-बूमकर तुम्हारे आगे फरियाद पहुँचाने का अवसर दे दिया। तुमने मूल की मुमे ले जाने का वादा कर आये हो। तुम कुछ सावधानी वस्तते, तो में अपनी बात रख लेता। यही कारण है कि रेखा बार-वार तुम्हारे जीवन के आगे खड़ी हुई प्रतीत होती है और क्कांबट डालती है। तुम यह कठिन खेल खेल रहे हो। अपनी सव बातों को एक बाट से न तोला करो। प्रत्येक वात पर अलग दिटकोण होना चाहिए। मैं रेखा को पाने अथवा अपनाने का स्वप्न नहीं देख रहा है। यह तुमको मुबारक रहे। वैसे मुक्तमें उसे कुचल डालने की एकित है।

वह संच बात है।<sup>77</sup>

तुम वहाँ नहीं चलोगे ?" 'तुम्हारा क्या विचार है।" ''यही कि......''

''मुक्ते चलना चाहिए। फिर पूछ, क्यों रहे हो ? चलो मैं कपड़े बदल लूँ।''

वह विना किसी आनाकानी के तैयार हो गया। विरोध की मावना नहीं थी। इस अचरज-भरें व्यवहार पर मिस्टर सिंह चुप रह गये। वे इस दिनेश को खूब जानते हैं। उसके बारे में उनकी एक राय भी है।

दोनों रेखा के बँगले की श्रोर रवाना हुए। राह भर दिनेश कुछ नहीं बोला। चुप रहा। वे वाग के एक कोने में कार खड़ी करके, उतर पड़े। सामने लान पर विक्षी कुरिसयों पर तीन-चार युवितयाँ बैठी हुई थीं। एक श्रोर 'रेडियो' बज रहा था। रेखा स्वागत करने के लिए श्रागे बढ़ी। दिनेश के पास पहुँच, धीमे स्वर में मीठं चुटकी ली, ''पुलीस वालों से सब इरते हैं।"

"नहीं तो सरकार उनको हथकड़ी-वेड़ी पहनाने का अधिकार योड़े ही देती।" दिनेश ने उत्तर दिया।

इस बीच मिस्टर िंह ने पूछा, "क्या बातें हो रही हैं दिनेश ?"
"कुछ नहीं, मेहमानों को 'रिसीव' करने की रसम श्रदायगी
समिक्र ।"

रेला उलमन में पड़ गई।

श्रव वे सत्र 'हिनर' टेबुल' पर बैठ गये। बाते चालू ग्री। उनमें सबका श्रिधिकतर सम्बन्ध नगर के व्यक्तित्व से था। उनसे दिनेश को कोई सरोकार नहीं है। रेखा दिनेश के समीप बैठी हुई थी। उसके सारे वातावरण के बीच वह सजीव लग रही थी। कमी वह सुन्दद बुटकी लेती, तो फिर मन का सारा हाल व्यक्त कर देती । उन वातों के सिल-सिले पर दिनेश का ध्यान नहीं था। उसे चुप रहना हितकर लगा। यदि रेखा उससे कोई सवाल पूछती, तो वह लापरवाही से उत्तर देकर एकाएक चुप हो जादा था। उस चुप्पी से सब उल्लम्भ जाते। लता ग्रव सुलम्भकर बोली, ''मिस्टर सिंह, पशुश्रों में जुगाली लगाने की ग्रादन क्यों होती है ?"

दिनेश चुप न रहकर बोला, "डाक्टरी इलाज उनको माफिक नहीं होता।" श्रीर चुपचाप रेखा की श्रोर देखकर, पूरे चमचम से मुंह भर लिया।

लता ने श्रव रेखा से पूछा, "जीजी, तुमको भी तो वचपन में रस-गुल्ला खाने का शौक था।"

लेकिन दिनेश तो समूचा समोसा दाँतों से दवाए एक एक टुकड़ा तोड़-कर उसे चवा रहा था। रेखा ने लता की वात की अवहेलना कर, दिनेश से कहा, "आपके आने से अब इमारा क्लव पूरा हो गया है। सब तरह के लोग हैं।"

"मुक्ते क्लव से क्या लाभ होगा ?"

"मुविकत्त जुटाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।"

"श्रच्छा ही है कि त्ने वह जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ले ली है रेखा!" मिस्टर सिंह ने कहा ।

लता ने हाथ धोते हुए मिस्टर सिंह के कान में मंत्र फूँका, "आपको ऐसा दोस्त पाने के लिये वधाई।"

पास ही दिनेश खड़ा हुआ सिगरेट फूँक रहा था । वह इट गया । उसे इत शातों से कोई उत्साह नहीं था। उसे पार्टियों से स्वाभाविक शृंगि है। अनुन तो लाचारी में मिस्टर सिंह के साथ चला आया।

ब्राव उसे देर हो रही थी। इस दरजे के लिये उसके मन में क सद्भावना नहीं रही। कमी-कमी वह पकड़ में आ जाता है। र रेखा के समीप पहुँचकर बोला. "मुके देर हो रही है। ब्रापकों घन्यवाद!"

मिस्टर सिंह साथ चलने को तैयार हुए कि लता ने कहा, "श्राप तो फ़र्सत से आये हैं न १ एक-दो 'रवर' ब्रिज खेलेंगे।"

''तुम बैठो। मैं बाहर ताँगा कर लूँगा।" कह, दिनेश साधारण नमस्ते कर चला गया। भीतर अभी तक लता की इँसी प्रतिध्वनित हो रही थी।

दिनेश के चले जाने के बाद लता बोली, "वे तो जिन्दा अजायबधर. में रखने के लायक हैं।"

"तू उसे पहचान तो गई है।" रेखा ने कहा।

'मैं उसका ग्रादर करता हूँ। वह बहुत ईमानदार साथी है।" मिस्टर सिंह ने अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट की।

'श्रापका श्रादर रोज वदलता रहता है। श्रापकी स्क भी भौसमी हवाश्रो, वाला रुख रखती है।'' लता की दर्लाल थी।

रेखा टोक बैटो, "किसी के पीछे उस पर राय देना श्रमुचित है।"

''तो व ठीक तरह रहा करें। अजीव आदमी है।''

'त् सबकी इँसी उड़ाती है। इसके अलावा भी कुछ सीखा है !'' लता ने रेखा की आंख में अपनी आंखें गड़ाकर कहा, ''जोजी !''

"क्या है लता ?" मानों कि वे एक दूसरे को भूल गई थीं ? और ग्राब यह मई पहचान थी ।

"क्या मग़ड़ा हो गया है ।" मिस्टर :शिं€ में सवाल पूछ डाला ।

"कुछ नहीं। एक-दूसरे को बरने की सोच रही थीं।" लता हँसने लगी।

"एक नो ट्रम्प।" रेखा बोली!

''दू हार्ट्स ।'' मिस्टर भिंह ने कहा ।

''डबल ।"

"लता चुप रही।"

खेल शुरू हो गया। रेखा खेल रही थी, लेकिन कोई खास उत्साह
नहीं था। क्या वह दिनेश को समक्त रही है ? वह उसके शिष्टाचार
पर गुस्सा क्यों हो गई ? वह तो वात रख लेने के लिये ग्राया था।
खसका अपना धमण्ड है। वह मन की भावना के ग्रनुसार चलता
है। कोई मेद नहीं रखता। वह ग्रनुरोध करती, वह टालता नहीं।
दिनेश का उन लोगों से खास परिचय नहीं है। वह ग्रनजान लोगों के
बीच ग्रपना समय नष्ट करने का पच्चपाती नहीं है। वह होटल में रहता
है। ग्रपनी धुन में मस्त है। ग्रपना सुभीता चाहता है। इस लता ने
क्या-क्या वार्ते नहीं कहीं। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। लता की
ग्रवहेलना की।

''জীজী ?"

"क्या है !"

''डील तुम्हारी है।"

रेखा ने पत्ते ले लिये; एक-एक कर के बाँटने लगी। बाँटती ही रही। वह कार्ड बाँट रही थी।

एक सप्ताह के बाद एक दिन सुबह को रेखा की नौकरानी ने उसे जगाते हुए स्चना दी कि मिस्टर सिंह बाहर बाग में टहल रहे हैं। रेखा ने श्रोबरकोट श्रांढ़ लिया श्रौर बाहर निकली। मिस्टर सिंह कुछ चिन्तित से बोले, ''दिनेश तंन-चार दिन से होटल में नहीं है।''

"कहाँ चले गये हैं ?"

''कुछ मालूम नहीं।''

''वे ग्रजीव ग्रादमी हैं !'

तभी दोनों ने देखा कि दिनेश फाटक ने भीतर वढ़ रहा है। दोनों आएचर्य से उसे देखने लगे।

''म्राप कहाँ रहे ?'' रेखा ने पूछा।

"कहीं नहीं।" कह कर दिनेश मिस्टर मिंह से बोला, "श्रभी सुना कि तुम होटल गये थे। ऐसो क्या बात थी ? तुम बेकार परेशान न हो, मैं इसी लिए यहाँ आया हूँ।"

''तम कहां चले गये थे ?" मिस्टर सिंह ने पूछा।

"महेश को तुम जानत हो न ? उसी के घर चला गया था।"

''कौन महेश 🕫'

''जो इमारे साथ मैट्रिक में पढ़ता था।''

'शायद किसी पड्यंत्र में जेल हुई थी।''

''वही है। ग्राब यहीं रहता है।''

नौकरानी चाय ले आई। तीनों चाय पीने लग गये। मिस्टर सिंह ने बातें चालू करते हुए कहा, ''लता तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी है। इतनी लापरवाही से रहना ठीक नहीं। सोसायटी के लोग यह सब पशन्द नहीं करते हैं।"

''त्रापने यह ऋज्छी बात छेड़ी!" रेखा यह सन नहीं सुनना चाहती थी। व्यथ का प्रसंग था। दिनेश तो कह बैठा, ''मिस्टर सिंह, मुक्ते इस सबसे कब बास्ता रहा है! अपनी ख़ास परवा की आकांका भी नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ सोसायटी में चला जाता हूँ। आगे ऐसी भूल नहीं करूँगा। मैं कहीं जाने को उत्साहित नहीं हूँ। लता व्यर्थ ही मेरी चिन्ता करती है। यह अपनी परवा किया करे। मैंने उसे अपनी रक्षा का भार नहीं सौंपा है। आपके अनुरोध का सवाल है। यह मुक्ते मान्य है। आपकी वातों को सदा इसी लिये स्वीकार कर लेता हूँ।'

''त्राप लोगों को दलील करने का अब्द्धा मौका मिल गया है।'' रेखा बोली।

("यह दलील का सवाल नहीं है, मिस रेखा! कुछ अपनी व्यक्तिगत बातों से हरएक का लगाव रहता है अपनी किन के विकद उदारता बरतने वाली सीख मुक्ते नहीं मिला और दुनिया के विचारों से अपने को दक लने का प्रश्न ? हम लोग वहुत व्यस्त हैं। हमारे पास औरों पर सोच लेने के लिये फालत् वक्त नहीं है। मैं एक छोटे दर्जे का आदमी हूँ। वहाँ चलने में मुक्ते सहिलयत होती है। मैं पार्टियों के तत्सम्बन्धी विधान की अवहेलना करता रहा हूँ। मैंने अवसर मिलने पर भी उसकी परवा नहीं की।"

'तव तो आपको समाज की पूरी जानकारी है।''

'वह जानकारी ! अच्छा तो में अब चुर रहूँगा ! मेंने मिस्टर सिह के द्वारा ही आपको पहचाना है । अन्यथा आपकी और मेरी दुनिया के बीच एक भारी खाई है । क्या यह कम आएचर्य की बात है कि हम एक दूसरे को पहचान गये हैं।" कह कर दिनेश उठा और बोला, "उम्मेद है, अब आप मुक्ते छुटी दे देंगी।"

सारे तर्क को एक श्रोर इटाकर रेखा बोली, 'श्राज शाम के लिए साने का दस्त्री निमंत्रण देने के लिए श्रव शायद मुक्ते मिस्टर सिंह

## की सिफारिश नहीं लेनी पड़ेगी।"

''लेकिन आज तो मेरा महेश से वादा है।"

इस मुलकी बात से रेखा परास्त होकर चुप रही। दिनेश के व्यक्तित्व पर अधिक नहीं सोचा। यह व्यक्ति कोई भी लिहाज नहीं बरतता है। मन की सब बातों को आगों ले आता है। दूसरों के किसी अनुराध का उसको विचार नहीं। इस परथर के प्रतीक के लिये अकारण लोभ का सवाल उठाना व्यथं होगा।

दिनेश ने परिस्थित सँभाल ली, 'श्राप क्यों कुछ समभ लेती हैं।

श्रव तो मुक्ते यही रहना है। श्राप श्रागे मुक्ते बिना बलाये ही उपस्थित

पार्वेगी। तब मेरे पास काफी बेकार वक्त होगा। वकालत तो

श्राकाशवृत्ति है। में श्रापकी बात श्रस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। इस
भावना को श्राप मन से निकाल दें।'

रेला निरुत्तर हो गई। यह सब कुछ सुनकर चुप रही। कुछ कह हंने का प्रश्न नहीं उठा। दिनेश और मिस्टर सिंह चले गये। रेखा अपने में ही कुछ सोचती रह गई।

राह में दिनेश बोला, "यहाँ अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं, इन व्यर्थ के धंधों के लिए कहाँ से बक्त निकाला जाय। इन लोगों के पास बहुत बेकार समय है। इनके लिये वह सब साध्य है। मुक्ते इससे कोई दिलचरपी नहीं है। मेरा जीवन एक-एक मिनट की किफ़ायतसारी पर टिका हुआ है। मुक्ते उनके मानसिक कीत्हल का साधन बनना आच्छा नहीं लगता है। बैसे अपनी आत्मा पर दूसरों का दबाब पड़ जाने से मैंने असाध्य को भी स्वीकार किया है। में चाहता तो हूँ कि मजाक की सजीव हँसी के बाद इमारा जीवन निपट जाय। लेकिन इसे व्यर्थ की किम्मेदारी मान, मंक्तट मोल नहीं खेता। कर्तव्य पहले है, कारण उसके बाद स्थाता है। इसोलिये मुक्ते यह वर्षेड़ा नहीं जंचता !"

मिस्टर सिंह सब कुछ सुन रहे थे। रेखा उनके जीवन का एक ऐसा दाँव है कि वह उसे किसी भी तरह जीन लेना चाहते हैं। रेखा की का छटा मन को वेचैन बनाती है। उसका एक-एक पोज दिल के निगेटिव पर उतर चुका है। श्राबी श्राधी रात पत्नी के निकट लेटे हुए वे सोचने — क्या रेखा कभी उनकी हो सकती है? उस श्रंधकार में रेखा पृष्ठकेनु की भाँति एक चिट्टी रेखा उनके चारों श्रोर खींचकर श्रोफल हो जाती। बस यही उनका सन्तोष है। फिर रेखा ने कुछ नहीं कहा था। उसने श्रपनी किसी मांग को श्रागे पेग करने का सवाल नहीं उठाया। वह कुछ सुमाती ही कब है? रेखा तो पत्नो श्रीर यच्चे को श्रागे रख, बार-बार धमको देती है — वहीं तुम रहो। वहाँ से बाहर निकल श्राने का तुमको कोई श्रधिकार नहीं है। हमारा रिश्ता भूठा है। श्रपना कर्तव्य न भूलो।

दिनेश के मन में रेखा कहीं न थी। उसने पूछा, ''लता कीन है ?" "मिस्टर सक्सेना की लड़की। पिछजे वर्ष एम्० ए० पास किया है।"

"शांयद इसी लिये अपंनी दोखी से बाहर किसी को नहीं समकती। मैं शादी के अवसर पर उसके पतिदेव को अवश्य मुवारकवादी दूँगा।"

किन्तु मिस्टर सिंह को लता पर लेक्चर सुनने का कोई उत्साह नहीं था। रेखा की चर्चा क्यों न हों ! वे बोले, ''तुमने वेकार खाना खाने को मना किया। वैसे मुक्ते फुरसत नहीं। शाम को पुलीस क्लब में एक मीटिंग है। तुम खाली हो, जा सकते थे। महेश के यहाँ तो फिर कमी चले जाते। रेखा जरूर बुरा मान गई होगी। अभी तुम उसे नहीं पहचान पाये। तुमने यह ठीक नहीं किया। चले ही जाते, क्या हर्ज था। न रहते होटल में नौकरों के साथ गपशप। वहाँ तो समानता पर व्याख्यान दोगे। वक्त की परवा तो बाहर सोसायटी के लोगों के लिए होती है।"

'मुक्ते नौकरों का समाज सचमुच पसन्द है। अब एक दिन में बह आदत नहीं छूटेगी। मुक्ते उनके बीच रहने में आनन्द आता है। वे ईमानदारी से जोवन चलाते हैं और आज के सही इन्सान हैं। दावत आज की ही बात नहीं। इसे रोज का फंफट समफों। तुम्हारी दृष्टि से जो बात ॥च है, उसके प्रति मुक्ते अविश्वास नहीं। उसे अपने पर फिर भी लागू न कहाँगा। इससे हमारे बीच सिकुड़न नहीं पड़ेगी। आपको अपने थके दिमाग के लिए 'टानिक' चाहिए और मुक्ते अपने पेट के लिए दो रोटियाँ हमारी अपनी-अपनी सही राय है। इसे विवाद बनाना अनुचित होगा। हर एक व्यक्ति विद्रोह को पाले हुए है। वह अवसर पाते ही कुहरे की तरह फलकर दृदय को दक लेता है। लेकिन इन्सान हर जगह सहूलियत के साथ निम जाना सीख चुका है।

'कार' होटल पहुंची। मिस्टर सिंह ने कहा, ''तुम्हारी बातें कुछ, समक में नहीं आतीं दिनेश! तुम्हारी सब बातों पर बार बार विचार किया करता हूँ।''

"मेरी अपनी समम् कुछ नहीं है। उस पर सदा आपका आदेश लागू है। रेखा यह बात जानते है कि मैं आपका कहना नहीं टाल्ता हूँ। मेरे सिद्धान्त आप के लिए नहीं हैं।"

''सिद्धान्तः !''

"वे ग्रखंडनीय तथा सच बातें होती हैं। त्रिकोण, त्रिकोण हो होता

**है। दो और दो का जोड़ चार। इसमें क्या** फूट हो सकता है।"

"तुम्हारे सिद्धान्तों पर फिर बातें करेंगे।" यह कहते हुए मिस्टर सिंह ने अपनी 'कार' मोड़ ली।

सन्ध्या को रेला बाहर वाग में बैठो हुई थी कि दिनेश छाके। बाला में ब्रिंग छाके। बाला है। सुन्न व्यवहार पर मेजबान कितेशों ही भूँ कलाये, बह सावधानी-वाला वर्ताव भूल जाता है। यदि किरेटर सिंह कर म सुनाते कि छाप बात-वात पर रूट जाती है, तो संभवतः है न छाता। छापने यह विद्या कब से सीख ली है ? यह रोग टीक नहा होता है।

"वैठिए", रेखा अपने में सँगलकर वोली। ह इस सबके लिए तैयार नहीं थी।

दिनेश ने सावधान कराया, 'वि पुलिस क्लब गये हैं। उनका यह मारोम नहीं कि में यहाँ हूँ। स्वयं मने कुछ देर पहले यह नहीं सोचा था यह मरो उदारता मा नहीं है।"

रेखा उठा। इम यात की अबहेलनों कर मुस्करा कर बोली, "नौकर भेजकर होटल से खाना मेंगवाये लेती हूँ।"

"आप निश्चिन्त रहें। आपके चहाँ फोन तो होगी। में स्वयं मैंगवाये लेता हूं। आपके चेकार तकलेफ़ क्यों दूँ।"

"मैं सच कह रही थी। महराजिन मुग्ह छुट्टी लेकर चली गई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। फिर भी आप घवराएँ नहीं। कुछ न कुछ मिल ही जायगा।"

दिनेग चुप रहा तो रेखा ने पूछा, "क्या यहीं वकालत करने का हरादा है ?"

"इरादा क्या ? जहाँ रह गया, वहीं ठिकाना बना लेता हूँ । इस शहर के प्रति मेरा कोई खास आकर्षण नहीं है। अपनी जान-पहचान के बहुत कम लोग हैं। कहीं दूसरी जगह न जाकर फिलहाल यहीं की हालत देख ने ने का विचार है।"

—लता आई थी। रेखा से बोलो. ''कल मीटिंग है। उसी की याद दिलाने आई हूँ । तुम तो चलोगी न ?"

दिनेश ने मेज पर पड़ा हुआ अख़बार उठाया। पढ़ने लग गया। लता की बात की अवहेलना की।

'कोई खास बात है ?'' रेखा ने लता से पूछा।

"कान्फ़रेंस की यात तय करनी हैं।" लता जाने लगी तो रेखा बोली, "खाना तैयार है। खाकर जाना।"

श्रव दिनेश ने श्रखवार एक श्रोर रख दिया। लता से चार श्रांखें हुई। उसने लता को भली भांति देखा। लता बोली, 'श्रिभी मुकें खन्ना श्रीर सिनहा के यहाँ जाना है।"

"लौटकर जल्दी आना। इम इन्तजार कर रहे हैं।"

'शायद न स्रा सक्ँ।'' कहकर लता चली गई। राह भर मोचती रही, दिनेश वहाँ क्यों स्त्राया है ! रेखा ने व्ह सब क्या कहा था ! स्राव रेखा उसकी स्त्राड़ में क्यों खड़ी सी लग रही थी ! वह उसके निकट सगेपन की हैसियत पाकर बैठा हुस्रा था । उसका श्रपने पिछले दिनों का व्यवहार कहां तक उचित था ! दिनेश ने न जाने क्या वात सोची होगी ! लेकिन जीजी की बातें वह मान्य मानकी स्त्राई है ।

कुछ देर बाद रेखा बोली, ''लता और मैंने साथ-साथ पढ़ा है। वह मुम्मसे दो साल जूनियर थी। बीच में बीमार रही. इसी लिये अब एम॰ ए॰ किया है।''

"सुना उसकी शादी होने वाली है।"

"तो अभी से ईर्ष्या शुरू हो गई। तत्र इस शहर में निम चुकी। वह अभी शादी नहीं करेगी। उसकी मर्जी के खिलाफ धरवाले उंअ नहीं करते! आपकी सिफारिश कर दूँ?"

दिनेश ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ग्राखिर रेखा ग्रनायास कुछ याद कर बोली, "मिस्टर सिंह को फोन करदूं!"

'वे दस से पहले न ग्रा सकेंगे। उनकी गैरहाजिरो मुक्ते ही निभानी है। मैं चाइता हूँ कि ग्राप उनका पूरा-पूरा खयाल किया करें।"

"ख्याल ?"

"उनकी मार्फत ही मैंने आपको पहचाना है। उनकी बातें स्रकाट्य नहीं, फिर भी उन पर दलील नहीं किया करता हूँ। यह आप ।"

"मिस्टर सिंह की।"

श्वाप उनको इतना नहीं पहिचानती, जितना कि मैं। मेरे वे ही श्वाकेले दोस्त हैं। मैं उनका श्वादर करता हूँ। उनकी वाते मुक्ते मान्य है। इसे त्याग गिन लेता हूँ। वह साफ दिल के श्वादमी हैं। श्वाप उनको समकने की चेष्टा किया की जिए।"

''क्या कहा आपने कि मैं उनको नही समभ पातः ?''

''शायद नहीं।''

''वे आपके दोस्त हैं, यही समम लेना क्या पर्याप्त न होगा ?''

"मेरा स्थान उनके बाद है। मैं केवल बची हुई याद का ऋधिकारी हूँ। यह प्रतिष्ठा ऋवश्यक नहीं हैं।"

''तब इसे सच मान लेती हूँ।' रेखा हँस पड़ी।

उस हँ सी को अपेदित गिन, दिनेश बोला; "यदि मिस्टर सिंह आपके नाखुश होने वाली बात के प्रति सावधान न करते, तो संभवतः मैं न आता। इस सावधानी के लिए भले हो मैं उनकी बुद्धि को पकड़ मैं नहीं, फिर भी नहीं चाहता कि मेरे कारण आग लोगों के आपसी व्यवहार में गतिरोध आ जाय।"

खाना तैयार हो गया था। रेखा उठते हुए बोली, "ग्रन्छा ही हुग्रा कि ग्राप ग्रापे। नहीं तो मैं भूखी ही रहतो। ग्रपनी परवा स्वय नहीं होतो। दूसरे के सुकाने पर वह सही मालूम पड़ती है।"

दोनों 'ड्राइनिंग' रूम की श्रोर बढ़ गये।

खाना खाते-खाते दिनेश सोच रहा था — यही वह रेखा है, जिसके लिए सारा समाज और सब लोग परेशान हैं। यह उन सब लागों के हृदय में पैंठ चुकी है। सब उस अपनाना चाहते हैं। हर एक इनसान हस सहारे को आवश्यक मान लेता है। वह सुन्दरता और सजीवता की पति है। उनके सारे आकर्यण को बटोर लेने की भावना मन में उठती है। उससे प्रेम की आँख-मिचीनी खेल लेना सहा है। इस समा के काले परदे वाले अस्तर को उठा, रुकावट पेश करने वाला हथियार किसी के पास नहीं है।

इसी बोच नौकरानी एक 'विजिटिंग कार्ड' लाई। रेखा सकपकाकर खड़ी हो बोली, 'में पांच मिनट में आती हूँ।" वह इ।थ घोकर वाहर चली गई।

वह बहुत घवराकर उठ। थी। कार्ड क्रूट गया था। दिनेश ने उठाकर पढ़ा'——' आई॰ सी॰ एस्॰, ज्वाइंट भैजिट्रेट । वह कोतृहल दया नहीं सका। चुपके से उठा, दरवाजे की ग्राड़ में खड़ा होकर मृतने लगा। गोल कमरे में होनेवाली वाते धीमी मुनाई पड़ी । रेखा बोली, 'मुफे ग्रापकी बात स्वोकार नहीं है। ग्राप तो ग्रापने मन में सब कुछ गढ़ सकते हैं। मुफे ऐसे बेहूदे प्रस्ताबों को मुनने का ग्रावकाश नहीं है।'

'तो तुमने मुक्ते टुकराने की सोच ली है रेखा! ग्रपवाद ग्रौर समाज का भय तुमको नहीं है।"

सय लोग यही नजीर पेश करते हैं। ग्राज ग्रापने नई वात नहीं कही। मैं ग्रपने मेहमान को छोड़ ग्राई हूँ। कप्ट के लिए धन्यवाद !"

''वह कौन ...?''

इस व्यंग को बीच में ही कुचलकर रेखा बोली 'यही ह्यानकी शराफत है न ? ह्याप बैठे रहिए। मुभे देर हो रही है।' रेखा जाने सगी।

वह रेखा का हाथ पकड़ कर वोला, 'क्या तुमने सब सच वात कही है रेखा ? वह कौन भाग्यवान है, जिसे तुम अपना हृदय दोगी ?'

रेखा का चेहरा गुलाबी पड़ गया, फिर उसमें तीव लालां फैली। तेजी से बोली ''इस तरह ड्रिंक करके ज्याना कहाँ की सभ्यता है ?'

"लेकिन रेखा, मैंने एक सपना देखा था भविष्य का, जहाँ कि इस दोनों....."

"अपनी कविता का अलाप रहने दो। अञ्छा....."

''रेखा, तुम जानती हो !"

"हाँ, सब कुछ; फिर भी कोई डर नहीं।"

"दुनिया कहती है कि मिस्टर सिह..."

ं रेक्स कमरे से बाहर चली श्राई थी।

इस घटना से दिनेश श्राप्तिम नहीं हुआ। यह श्राचरज की बात न थी। साधारण नारी के लिए यह जीवन सह्य नहीं होगा। वह तो रूढ़ियों से रो-वोकर गृहस्थी में रहना जानती है। इस श्रासमर्थता के प्रति जीवन में परिवर्तन की मूखी नहीं है। एक यह रेखा है, जिसके पास प्रति दिवस पुरुप पहुंचकर उपकी परेशानी बढ़ाता है। हर एक व्यक्ति रेखा को पकड़, बाधकर रखना चाहता है। उससे लुमावनी बात कर गृहस्थी की सुन्दर वाटिका का मिविष्य सुमाना है। कब तक रेखा मना करेगी? उसका भी कोई सुख होना चाहिये। नारी कहीं न कहीं श्रानायास कमजोर पड़कर मोम की तरह पित्रल जाती है।

तभी रेखा आकर बोली, ''इन स्कूली जल्मों से तंग आ गई हूँ। इस कर्त व्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। काम से बिलकुल फुरसत नहीं मिलती। सेहत का सवाल उठाना व्यर्थ है।''

इस सावधानी वाली बात पर कुछ न कह, दिनेश चुग्चाप खाना खाता रहा। यह रेखा का सही व्यवहार था। कुछ बातें अपने तक सीमित रहनी चाहिये। इस सत्य को छिपाना ही ठीक है। हमारी सम्यता इस व्यवहार को स्वीकार कर चुकी है। ग्रादि काल से नारी ने स्वाभाविक हिचक तथा भुं मताहट को अपना तिया है। तब उसे यह बात आसान लगी होगी। पुरुप यह सब पहचान कर चुप रहा करता है। अब वह सकीच 'आकार' वन गया है। नारी की इस विव्यता पर साचना व्यर्थ होगा। दिनेश रेखा के हृदय में पैंठ, उसका भीतरों भगड़ा समम लेना चाहता था। रेखा दिन यर ऐसी बातें सुनते-सुनते थक जाती होगी। हर एक पुरुष उसे अपना विश्वास सौंपना चाहता है। अबने समीप पा, उसे सम्पत्ति बना लेने का पद्माती है। यह एकाईन खोंचकर

1.00

मनादी नहीं की है । पुरुष चाहता है प्रेम ! बिना प्रेम के जीवन वेकार है। नारी के पकड़ में आते ही वह उसे दबाच लेगा, जैसे कि छिपकली पतिंगे को पकड़कर उसका ऋांस्तत्व नष्ट कर देती है। यह तो पुरुष की दुनियादारो कहलातो है। वह इस वार-बार सत्य घाषित करता है। उसे इसके लिए अवसर तथा सुलभी ब्रोट मिलते ब्राधिक देर नहीं लगती है। उसका यह बर्ताव कठोर नहीं गिना जाता है। 'सेक्स' तो एक सुख है। वह आवश्यक है। वह चाहना है। आशा है। कमा तो वह निराशा भी बन जाता है। 'सेक्स' की भूख कोड़ की तरह विनुद्र्या रोग नहीं कि व्यक्ति इससे दूर भागता फिर। वह नीम की दत्न की तरह कडु ग्रा होने पर मा गुणकारी है। रेखा चुपचान इससे श्रलग रहता है। यह उसकी समभदारा है। ऋषने ज्ञान से वह ऋषनी जिम्मेदारी छोर कर्तब्य पहचान लेती है। कलंक तो नारी की अपनी चमक है। पुरुष कथी उसे पहचान लेने के लिय उत्साहित नहीं रहा । पुरुष तो अपने विश्वास में कहीं टिक जाने का पत्तपाती नहीं है। उसके यांत सही उपेद्धा वरत साबधान हो जाता है। नारी 'पड़ाव' की भाँति ऋचल पड़ी रहेगी। पुरुप उसको पार कर लेने के लिए बलवान् है। वह न्यर्थ पीछे रक जाना नहीं चाहता।

रेखा मीन थी। उसका मन श्रास्वस्थ था। श्राभी वह जीवन के एक बढ़े मगड़े से भाग कर श्राई है। श्राव श्रापनी पर्यायवाचा संशा तृम रही थी। तो वया यह सब व्यर्थ है ? वह जैसी है, वैशी ही रहेगी। किसी की कुछ बात नहीं सुनेगी। रेखा ने देखा कि दिनेश उस पर श्रांखें गड़ाये, उस श्रोर देख रहा है। यह श्रापनी कातरता को सँभाल कर बोली, ''दिनेशकी!"

दिनेश ने देखा, रेखा का चेहरा सुफेद पड़ गया है। वह फिर भी चुर रहा। रेखा के मन में कई बातें उठ रही थीं। वह ऋपने विश्वास को सँवार रही थी। सोचती कि कहीं दिनेश कुछ सवाल पूछेगा, वो वह क्या उत्तर देगी १ श्रापने को सँभाल लेगी श्रायवा उभारकर रख देगी १ दिनेश की चुप्पी श्रासहा हो श्राई। वह इसीलिये फिर बोली, श्राज की सभ्यता श्राब साधारण पहचान के बाद श्रापनों को सगा गिन लोने का पाठ सिखलाती है। श्राप सोच रहे होंगे कि में क्या हूँ १ इस दुनिया की छानबीन करने पर रोज ही हमें नई-नई बातों का शान हो सकता है।"

''लेकिन में तो अधिक सोचा नहीं करता। हाँ, आपको मिस्टर सिंह के कारण पहचानने में अधिक देर नहीं लगी!'

'आप वार-वार आपने को आलग क्यों हटा लिया करते हैं ? जीवन में यदि समय और अवसर न मिलें तो हमारी भावुकता शीध ही जड़ बन जायगी। और आपकी पहचान! वह मेरा सीभाग्य था।'' रेखा हैंसी।

'पहचान का प्रश्न तो भूल है। इस मिलकर भी । यहुड़ जाते हैं। जमाना बदल रहा है, उस सबके लिए सस्ती भावुकत। व्यर्थ हथियार लगती है। मैं ब्रोहदेवाले मिस्टर सिंह से ब्राधिक मनुष्य सिंह को पहरचानता हूँ। वह मुक्ते सही व्यक्ति लगता है।"

में उनसे यह सब सुन चुकी हूँ। वह बार-बार आपका ज़िक किया करते हैं। मैंने इसी लिये आपका पहले दिन ही समफ लेने की चेष्ठा की। अब हम अपरिचित नहीं हैं।

'मेरा विश्वास ठीक निकला। आप उनका प्रा-रूरा खयाल रखती है। मन मुटाव नहीं होना चाहिये। वह मनुष्य की निवलता है। वेकार ही उसका हृदय कोमल बनता जा रहा है। कहीं वह चटक न जाय, हर जाता हूँ। उनको आपकी संरच्कता में पाकर, श्रव अधिक चिन्तित नहीं रहता।"

First :

"आपने तो आते ही वकालत शुरू कर दी।" रेखा सरल भुँभलान इट में बोली।

"यह तो श्रपने पेरो की मजबूरी है। हमें श्रपने मुविक्तल का पूरा-पूरा खयाल रखना सीखना पड़ता है। तब यह बात उसी तरह लागू होगी। श्रापकी सुफ के लिए धन्यवाद बाली उदारता सींबना टीक है।"

रेला ने दिनेश को देला। वह उसे समक ना चाहता थी। उसे कुछ श्रीर कहना वाकी नहीं रह गथा। यदि दिनेश कुछ श्रीर सवाल पूछ डाले, वह क्या उत्तर देगी? उसका मन उचाट हो श्राया। वहाँ पिछली घटना की भदी छाप थी। यह पुरुष-जाति क्या है ? इसका यही हाल रहेगा। कुछ नहीं सोचते हैं। इनके मन में नारी के लिए सही मान कब श्रावेगा? ये नारी के शरीर पर श्रिषकार जनाकर, उसकी मानुकता को नष्ट कर देते हैं। यह दिनेश क्या मुक्ता रहा है ? जैसे कि मिस्टर सिंह की पैरवी करने ही यहाँ श्राया हो।

मिस्टर सिंह श्रा गये। श्राश्चर्य से बाले, दिनेश!"

रेखा ने कहा, श्रभी श्रापकी ही बातें हो रही थीं। श्रापने यह कैसे समक्त लिया कि में नाराज हो सकती हूँ १ ऐसी वेकार वाती की श्राप क्यों उठाते हैं १ ?

दिनेश ने ग्रपनी सही वात कही, ''मैं जानता था कि तुम आग्रोगे।'

श्राश्चर्य से मिस्टर सिंह ने रखा को देखा। रेखा चुप थी। दिनेश की बात ने उसके हृदय में भारी हलचल मचा दी। दिनेश अब बिलकुल एक पहेली लगा। क्या कभी उसकी बात समक्ष में आवेंगी? बैसे कुछ कह दिया करता है, श्रीर अवसर जानकर ही कुछ कहता है। रेखा अपने मीतर डरी । वह चुप थी । सब चुप थे । जैसे कि सब किसी आपसी सममौते पर विचार कर रहे हो और एक दूसरे को अवसर देना चाहता हो । तीनों भारी-भारी बाँटों से अपने को तोल रहे थे । अन्यथा रेखा इस तरह चुप न रहती । दिनेश ने अपनी बातों की गहराई में सबको जगह दे दी।

श्रित्र मिस्टर सिंह बोले, ''रेखा, मुक्ते श्रागले महीने यहां से चला जाना है। श्राभी श्रामी 'टेलीग्राम' मिला। फिलहाल साल भर की एवजी है। वहाँ पूरे ज़िले का चार्ज है।"

रेखा ने पूछा, ''कुछ खास्रोगे क्या ?''

गाल कमरे की घड़ी न टन, साढ़े नी बजाकर अपनी आर सबका ध्यान आकि किया। दिनेश ने अपनी 'रिस्टवाच' देखी और उठ बैठा। कहा, ''साढ़े नी बज गये। मुक्ते महेश के यहां जाना है। वह बेचारा इन्तजार कर रहा होगा। वह जानता है कि में अपने बादे का पक्का हूँ।"

मिस्टर सिंह ने पूछा, ''कल सुबह होटल में तो मिलोगे न ?" दिनेश चला आया।

ग्रव रेला वोलो, "श्रजीव श्रादमी हैं ये! श्रमी तक समक नहीं पाई।"

सचमुच दिनेश मिस्टर्सिंह को सावधान करके चला गया। यह कह कर कि में जानता था, तुम आश्रोगे। वह बात नहीं छिपाता। रेखा ने क्या सोचा होगा ? यह बात कहनी आवश्यक नहीं थी।

''क्या सोच रहे हो ?'' रेखा ने ऋपनी खिली ऋाँखें उनको सौंपते। हुये कहा।

''कुछ, नहीं।''

"आपने तो अञ्छा वकील तैनात किया है !"

'भैंने !"

' आपका वकील तो....''

"क्या मुक्ते वकील भी चाहिये ?"

"किर भी।"

"यह भ्रम है।"

'भूठ"

"तुम क्या कहना चाहती हो रेखा ?"

"वाह, हरएक बात में दिनेश आपकी दुहाई देता है।" कह कर रेखा ने एक पैनी मुसकान छोड़ी।

"रेखा, दिनेश तो ...."

''उनको कुछ समकता भूल होगी। वे केवन श्रापकी बात रखने श्राये थे। वैसे वे किसी की परवा थोड़े ही करते हैं। उनको लाचारी से श्राने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह श्रापका ठीक व्यवहार न था।"

''व्यवहार !''

"सच बात है। वे यही कह रहे ये कि आपके आदेश पर आये हैं। उनको मुम्ने रूठा देखना पसन्द नहीं है। कोई भी सफाई ऐश न कर वे बार-बार आपका जिक्र करते थे। आपकी तारीफ करते वक्त उनको अपने व्यक्तित्व का खयाल तक नहीं रहता है।"

"रेखा क्या उसी की बातें करती रहोगी? वह तो श्रव चला स्था । समको क्या श्रीर कुछ पूछना नहीं है ?''

भिष्मिय कहता था कि वह तुम्हारा आदर करता है। तुम्हारे समीप ऐसे साथी को देखकर स्वामाविक ईर्ध्या होती है। तुम बहुत भाग्यवान् हो। भाग्य भी व्यक्ति को पहचानने की समता रखता है। इसीलिए हर एक से उसका सरोकार अलग-अलग-सा है।"

''यह तुम क्या कह रही हो रेखा ?'' भिस्टर सिंह बात न पकड़ कर बोले।

''दिनेश-सा दोस्त पाना सौभाग्य की बात है।''

'रेखा, तुम बार-बार दिनेश की कब तक याद करती रहोगी? उसे भुला दो। देखो, में यहां से जल्दी ही चला जाऊँगा। पांच-छः महीने हम साथ साथ रहे। अभी तक में तुमको नहीं समक सका। कल भविष्य न-जाने मुक्ते कहाँ ले जायगा। यह नौकरी नहीं, फजीता है। आज इम कितने निकट हैं। मैं तो तुम्हारा कैदी हूँ रेखा!"

मेरे कैदो न! मेरे पास एक न एक ग्रंडरट्रायल तो रोज ही चले ग्राते हैं। उन सबको कहाँ जगह दूँ। दिनेश को सिफारिश है कि ग्रापको ए' क्लास दिया जाय। मन में श्राता है, एक बड़ा जेलखाना खोल, दिनेश को वहाँ का जेलर बना दूँ।"

''क्या ?'' मिस्टर सिंह टकटकी लगा, वड़ी देर तक रेखा को देखते ही रह गये।

रेखा ने आसीं मुका लीं। कहा, ''एक भूल को दुहरा-तहरा कर, आप क्यों उसे सही साबित करना चाइते हैं ?''

''बह भूल क्या है। मैं अपने जीवन में एक कमी पा रहा हूँ। बह द्वम हो रेखा।'

''क्या कहा आपने !' रेखा ऋटक पड़ी।

"इस जीवन में एक भारी कमी है। दिल प्रति-दिन कमजोर पड़शा जा रहा है। में स्वय नहीं जानता कि बात क्या है ? तुमने तो जान लिया होगा रेखा। इस बात में नारी पुरुष से अधिक चतुर होती है। तुम आज अपने चारी आरे की पंखुड़ियाँ समेट, छिपी क्यों रहना चाहती हो ?" कह कर मिस्टर सिंह पास सरक गये।

'भैं बहुत कमजोर हूँ । ऋपने को संभालो भिस्टर सिंह ! मुक्ते श्रिधिक वेशमें न बनाश्रो । सब गलत है । तुम तो हो पुरुष । में बहुत बीमार हूँ । मैं मर जाना चाहती हूँ भिस्टर सिंह । यह सारा व्यवहार फूटा है । सूटा है — फूट !'

'रेखा!'' मिस्टर सिंह ने रेखा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। किर कहा, ''में यह वातें स्वीकार नहीं करूँगा। तुम्हारी दलील के बाद.....!'' कह रेखा को अपनी बाहुओं में समेट लेना चाहा कि बाहर किसी के आने की आहट मिली!

रेखा थक कर भी उस सहारें से अलग रहना चाहता थी। अब सँभल कर उठी। लता आई थी। वह आगे बढ़ी। लता का हाथ अपने में ले लिया। लता बोली, ''में कहने आई थी कि सुबह शायद आपको लेने न आ सक्रांगी।" वह चुप हो गई।

रेला लता के साथ बाहर निकली। दोनों बाग में पहुँच गईं। लता ने देखा, रेला की आँखों में आंखू थे। वह सज रह गई। रेला उसे यह सुमाती भी जान पड़ी — तू समभदार है लता। तुमसे पुरुप यही चाहेगा। यहो नारी अनुभव भी देन है। कोरा जीवन चलाये नहीं चलता। वह सामध्यं के बाहर की चीज है। तू निभा सके, निभा लेना। में तो हार गई हूँ। मुक्ते आज पुरुष से घृणा नहीं है। न में उससे नगइती हूँ। उससे अलग ही कहाँ हूँ हैं

फिर लता ने देखीं वे ही आंसुओं से डवडवाई आंखें। वह नया फरती! कुछ नहीं कहना चाहा। उसकी बातों का कोई असर न होगा। बात नहीं सुधर सकती। उसने आज पहले पहल ये आंस् पाये थे रेखा ने सदा उनको छिपाया है। बाहर फूटने वाली ग्रादत उसे नहीं है। लता विश्वास के साथ कई बार ग्रापना सगापन सावित कर चुकी है। रेखा कभी नहीं खुली। वह ग्राज तक रेखा का हदय पहचान लेने में ग्रासमर्थ रही है। श्राज उसे ज्ञात हुन्ना कि रेखा बहुत भावक है। रेखा उससे ग्रालग नहीं है।

ग्रव रेला वोली, ''लता, यह जीवन कुछ नहीं हैं। एक ग्रानिश्चित पर इमारा जीवन टिका हुआ है। कुछ न कुछ ग्राभाव तो सदा घेरे इी रहेगा।" रेला की ग्रांखों से ग्रांस्की वूँदे टपक पड़ी।

लता ने पूछा, ''जीजी, क्या बात है ?''

रेला ने आँखें नहीं उठाई । उसके हृदय पर लता चोट करती प्रतीत हुई। क्या लता सब बातें नहीं जानती १ वह तो स्वयं बावली है। रेला उलकत में पड़ गई। सोचा, वह मिस्टर सिंह के आगो चुप क्यों रह जाती है १ वे उसके जीवन में कैसा ज्वार-भाटा उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। यदि लता न आती तो प्रलय हो जाता। वह मिस्टर सिंह के आगे क्यों निर्जीव बन जाती है। वे गृहस्थ हैं। वह फिर भी बच्चे की तरह उनको फुसलाती है। अन्यथा वे इतने समीप न आते। वह तो स्वयं ही सहलियत बरता करती है। वह अपनी रचा के प्रति उदासीन रहना सीख गई है। वह सावधानी से चले तो ठीक होगा। तो क्या जीवन केवल नैतिक ढोंग पर निर्भर रहता है १ जहां कि उसे कुछ नहीं पाना है और एक दिन वह सब देकर चूक जायगी।

रेखा ने अपने को सँभाल, बात पलटने को कहा, " मैं कल न आ। सकुँगी।"

''नहीं स्रास्रोगी !''

<sup>&#</sup>x27;मेरी तबीश्रव ठोक नहीं है।"

ंक्या है जीजी ? '

"कोई खास बात नहीं है। कई ज़रूरो काम पड़े हुए हैं। दौरे का प्रोग्राम भी बना है।"

''कल तो चलना ही पड़ेगा। मैंने सब लोगों से कह दिया है।"

''श्रच्छा, श्रच्छा! श्राजॅगी!! भला सेकेटरी का ग्रादेश टाल सकती हूं?"

"मेरा आदेश !"

''जाने दे वह बात।"

लता कुछ, ऋौर कहे, इतने में रेखा ने देखा, मिस्टर सिंह चले जा रहे हैं। पुकारा, ''मिस्टर सिंह!''

मिस्टर सिंह ने आवाज नहीं मुनी। वे चले गये। लता ने देखा कि दिनेश वहाँ नहीं है। वह उसके बारे में पृछ्जा चाहकर भी बात दवा गई। बोली, कल जरूर आना जीजी।"

''कार कहाँ है ?'

''बाहर खड़ी है।"

लता चली गई। रेखा बड़ी देर तक बाहर बरामदे पर पड़े हुए मोढ़े पर बैठी रही। नौकरानी श्राकर बोली; "बोबी"

रेखा सँभल गई।

भीतर पहुँचकर रेखा बिना कपड़े उतारे ही पलँग पर लेट गई श्रीर फफक-फफककर रोने लगी। वह देर तक रोती रही। वह पिछले जीवन की घटनात्रों को फैला, वहाँ कुछ टटोल रही थी। कई घटनाएँ चमकने लगीं। वचपन की, स्कूल की, कालेज की श्रीर दुनियादारी को। एक-एक घटना श्रागे श्रा कुछ सुमाकर छिप जाती थी। वैसे कि श्रव वह सब एक घोला हो। वह विखरा जीवन! वचपन में कुछ

उजाला तथा चमक थी। बाही सब मटमैला था। एक भारी जीवन-महाड़े के बाद अब उसके पास क्या बाकी बचा हुआ है १ जीवन-द्रव्य में तो कभी-कभी मैल तैरता हैं और अन्त में बह बहीं बुल जाता है। घटनाओं पर अवलम्बित जोबन दिनों और सालों पर ही निर्भर नहीं रहता; भवना उसे बार-बार दक लेती है। इसी लिए बाहरी वाता वरण अकसर उसे नहीं छ पाता।

माँ कहती थी — लड़की को बहुत सिर चढ़ ना ठीक बात नहीं। उसे ताड़ना भी चाहिए। बात बात में हट! उसे तो दूसरे के घर में निभना है।

पिता का उत्तर—हमारें तो वही बेटी है, वही बेटा है। तुम तो उसे वेकार कोशा करती हो। क्यों बेटे गुस्सा हो गई ? तूने अपने छोटी मोटर देखली है न ?

मां को डर था कि वह लड़की है। इसी लिये वह ऋषिक स्वतन्त्रता की पत्तपातिनी नहीं थी। घर से वाहर काँकने तक की ऋाशा न मिलती थी। ऋास-पास मोहल्ले की सहेलियों के बीच जाने तक के लिए मनादी थी।

उसके रूठ जाने पर पिता कहते —वच्चा रूठ गया, नाखुश लगता है। बोल क्या लेगी ?

घर के नौकर-नौकरानी कहते थे - बीबी रानी है। लल्ली है।

एक दिन पिताजी मर गये। मां ने श्रपना शासन कड़ा कर दिया।
मां विञ्जली बूढ़ियों की रूढियोंवाली दलील सुमा, बात-बात पर
मिड़कती थी। वह मां भी एक दिन चुपके से चल बसी। श्राखिरी बात सुमाई
थी—श्रव त् सममदार हो गई है, सँभल कर चलना।

जीवन के उन 'श्राकारहीन' दिनों में उसे निराशा घेरने लगी। श्रागे प्रतिदिवस जीवन का श्रनुभव बदने लग गया। कभी तो उसका दिल बिलकुल सूना हो आता था। फिर भी पढ़ाई चालू रहो। यह पढ़ती थी, यह सोचकर कि वह पढ़ेगो। अब विवाह का बंधन उस पर लागू नहीं होगा। अपनो बातों को सोचने समभने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। वह बहुत सावधान हो, दुनिया से हटकर चलतो थी।

कालोज का वह दिन—एक भूली हरी याद! सारा जीवन मस्ती का था। वह सब ग्रागे ग्राकर ग्रोकज हो गया। ग्रानायास पीड़ा उभड़ने लगी! एक गहरी वेदना ने डंक मारा। मुंदी ग्रांखों ग्रोर जीवन-कल्पना के बीच ग्रांसुग्रों की तह पड़ गई थी, जहाँ वह केवल ग्राज का सकती थी। वह सब तो.....

—कालेज का जीवन और सुवोध ? विश्वविद्यालय की महंकियाँ ? क्लास में सुवोध पिछली सीट पर बैठा करता था... ! आज वह क्यों सुवोध को अपनी विचार धारा के प्रवाह में बहा रही थी । क्लास के सब लड़कों की भीड़ में सुवोध पर उसकी नजर अटक जाती थी। उसका वह नया मूट मन में समा गया था। एम० ए० प्रीवियस की सब लड़िकयों के बीच रपद्धां चल पड़ी थी कि कीन सुवोध को जीत लेगा। यह स्वाभाविक बात लगती थी। प्रत्येक सुवोध को अपना सावित कर, एक सही गौरव स्थापित करने की धुन में थी। इस मावना को हर एक अपने में स्वीकार कर लेती थी।

रेखा भी मन में सोचती थी कि क्या सुत्रोध कभी उसका ही हो सकेगा ? वह उसे पा सकेगी ? तब वे दोनों साथ-साथ रहेंगे। सुबोध वास्तव में तो उसे दूर लगता था श्रीर इसकी तृष्णा की परछाई बढ़ती चली जा रही थी।

एक दिन संयुक्ता ने सुनाया कि सुत्रोघ माधवी से वातं कर रहा या। उस रात रेखा को नींद नहीं आई। वह अपने में सवाल करती रही कि क्या यह बात सच होगी ? स्वयं ही तुरन्त उत्तर गढ़ती — भूठ है!

श्रगले दिन तीसरे घंटे के बाद. सुवोध ने रेखा से पूछा, 'श्रापके पास ' - " को किताव है, प्रोफेसर साहव कहते थे।'

·食 13

'आप दो दिन के। लिए मुभे दे सकेंगी ?'

'मैं कल ले आऊँगी।'

दूसरे दिन रेला सावधानी से अपने को सँवार कर विश्वविद्यालय गई। जाते ही सुबोध को किताब दी। पाँचवें घएटे में वह लाइबोरी के पास सुबोध की पकड़ में आई। सुबोध बोला, 'आपका एक लिफाफा उसमें रह गया था। 'कहकर, लिफाफा उसे सौंपा।

'लिफाफा!' बनावटी श्राश्चर्य से रेखा बोली। उसे फाइकर साबित किया कि उसमें कोई खास चीज़ नहीं है। फोटोग्राफर उसके फोटो के प्रिन्टस दे गया था। वही रह गये। वह उसे तो फोटो दिखलाना चाहती थी, पर सुबोध ने खास उत्साह नहीं दिखलाया। श्रपनी सारी चेष्टा व्यर्थ जाते देखकर रेखा मुरक्ता गई। वह चुप रही। सुबोध का फोटो से कोई वास्ता हीं था।

फिर एक दिन रेखा ने सुना कि — सुबोध से माधवी की शादी तय हो गई है। वह दिन भर बहुत उद्भिग्न रही। संध्या को कालेज से लौटती हुई बोली, मुके आप से कुछ जरूरी बातें करनी हैं।

'मुक्तसे !' सुबोध सकपकाया ।

'हाँ, ऋापसे ही।'

सुवाध चुप रह गया । फिर रेला बोली, 'यदि आपका कोई प्रोग्राम न हो, तो सिनेमा साथ चले चिलए।' 'मुके माधवी की कितावें लौटानी हैं '

'कल दे दोजिएगा। मैं चाहती हूँ कि इस समय आप भेरा अनुरोध अप्रकीकार न करें।'

इससे पहले की सुबोध कोई उत्तर दे, रेला ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, 'चिलिए।'

दोनों कार के पास चले आये। सुबोध चुपके से पिछली सीट पर बैठ गया। कार 'स्टाट हुई। सुबोध ने आश्चय से देखा, शहर की सड़कें ख़ूट रही थीं। वह पूछ बैठा, 'हम कहाँ जा रहे हैं!'

'कही नही।' कहकर, रेखा ने 'कार' दाई ग्रांर मोड़ ली। 'रेखा जी!'

रेखा ने दोनों हाथों से 'ईडिल' थाम कर च्या भर के लिए उसे देखा।

'आप कहाँ जा रही हैं ? शहर तो ल्लूट गया है।'

'चुप रहिए, नहीं तो 'बैलेंस' खराव हो आयगा। हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। आपको क्या डर है ? आप निश्चित रहिए।' वह गर्मिर हो गई।

श्रव सुबोध कुछ नहीं बोला। कार श्रागे बढ़ रहो थी। रात हो श्रारं। श्राकाश विरा हुआ था। कार तेजी से श्रागे बढ़ने लगी। फिर कार ककी। खूब घना श्रांधियारा फैला हुआ था। रेखा उतर कर बोली पेट्रोल चुक गया है श्रोर हमारी मजिल भी पूरी हो गई है। श्रव आगे किसी सन्देह का सवाल नहीं उठेगा। श्रंधकार में टटोलना ही मिक्य है। वहीं हमें जाना है। वहाँ किसी की पकड़ में नहीं श्रा सकते। समाज हमसे बड़ी दूरी पर है। मुक्ते उसकी चिन्ता नहीं। मेरी श्रात्मा का तकाजा! बढ़े-बड़े दार्शनिक श्रन्त में या तो कब्र में सो गए श्राय्वा किसी नदी के किनारे पंचतत्वों को छोड़ गये। वहीं सही विशाम

उनको मिला है। ठीक रास्ता कोई नहीं सुका भाषा है। स्रन्यथा हमें। स्रप्य हमें। स्रप्य हमें। स्रप्य हमें। स्रप्य नहीं करना पड़ता।

सुबोध ने बात श्रानसुनी कर दी। वह 'कार' से उत्तरकर आगो बढ़ें गया। सामने मील का पत्थर था। उसे पढ़कर आचरज में गुनगुनाया— 'दो सौ तेरह मील चले आये हैं!'

पीठ पीछे खड़ो रेखा बोली, पचास पचपन मीत को रफ्तार से श्राये।

उलफान में मुबोध खड़ा का खड़ा ही रह गया रेखा मुसकराकर बोली, 'क्या इस अन्धकार में भी रास्ता नहीं सुफाओं सुबोध ? यह तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम दोनों किसी दिन इस तरह बसेरा ले सकते हैं। श्राज एकान्त में तुम्हारे समीप खड़े होने में पुक्ते भय नहीं लगता। यहां हमें कोई नहीं देख सकता है। श्राज से अब हमारे नये जीवन की भूमिका शुरू होती है। अब हम यहीं रहेंगे। भविष्य स्वयं खड़ा होगा। अब मुक्ते कोई चिन्ता नहीं है। हम दोनों तो एक हैं। यही हमारा सही नाता है। श्राज तक कोई अन जाने मेरी सोई भावनाओं को जगाता रहा है। वह तुम ही ये न ? तुम्हारा यह उपकार कभी न भूक सकूंगी।'

सुबोध चुपचाप मील के पत्थर पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उठा और खेतों की आर बढ़ गया। अरहर के खेतों के बीच छिप-सा गया। जब बह बड़ी देर तक नहीं लौटा, तब रेखा ने पुकारा, 'सुबोध।'

कोई उत्तर न पाकर वह आगो बढ़ गई। अरहर और ईख से भरे खेतों के बीच घूम-फिरकर, टार्च की रोशनी में देखा कि वह ईख के खेत की मेंड़ पर बैठा हुआ है। बह आगे बढ़कर बोली, 'सुयोध, में न जाने कब से दुमसे कुछ बातें करना चाहती थी। समय नहीं मिला

तुम्हारे आगे मुक्ते कुछ नहीं छिपाना है। क्या तुम सारी वाते नहीं समक्त रहे हो। सने कुछ नहीं छिपाना है। कर रहे हो। मैंने ज्ञाज इसी लिए तुमको पकड़ा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रही हूं। मैंने कई महीने व्यर्थ सोचने में गँवा दिए हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे पास हूँ। लेकिन तुम तो बुत की तरह खड़े हो। "

रेखा चुप हो गई। यह कह कर सुबोध की श्रोर देखा! उसकी यह चुप्पी श्रसहा लगी। वह सावधानी से बोली. 'सुनो न? तुम क्या सोच रहे हो! शायद तुम यह न जानते होगे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके श्रागे श्रपने मन की सारी बातें खोलकर रख सकूँ। एक दुमको पाया है श्रीर तुम भी चुप हो। तुम इस भाँति चुप रहना कब से सीख गए ? तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए।

सुवोध फिर भो कुछ नहीं वोला।

श्रव रेखा सावधानी से कहने लगो, में श्रपने मन के भय को पह-चानती हूँ । मैं बच्ची नहीं । तुम क्या शोच रहे हो ? यही न कि मैं पागल हो गई हूँ ।

'क्या १' तन्द्रा से चौंककर मुबोध बोला।

रेखा ने बात सुलकाई. 'हमारा कीन-सा नाता है ? मैंने आज तक उसकी परवा नहीं की। आज उतावली बनी जो करने तुल गई. उसे मूल जाना । मेरा बचपन अकेले कटा है और आज भे अकेली ही हूँ। अब जीवन में भारी कमी ज़गती है। चाइती हूँ कि तुम उसे बाँट लो। तुम मेरे लिए गैर नहीं हो। मुनो सुनो. आधी-आधो रात कच्चो नींद टूट जाने पर मैं सिहर उठती हूँ। उस मावुकता को मैं किससे बाँट लूँ ? उम पर मेरा इक था, इसीलिए इतनी दूर खींच लाई हूँ। अब मुके तुमसे कोई परदा अथवा लिहाज नहीं बरतना है।'

'भै तो इस आदर के योग्य नहीं हूँ।'

लेकिन मैं तुमको स्वीकार कर चुकी हूँ। तुम्हारी श्राशा मुके मान्य है।

— आकाश में धने वादल धिरे हुए थे। चारों और फछल खड़ी थी। आँधी चलने लगी। आसपास कुछ नहीं देख पड़ता था। रेखा सुबोध के पास सरक कर बैठ गई और बोली, 'यदि भोख माँग सकती, माँग लेती। अब तो मुक्ते आपका त्याग चाहिए। आप मुक्ते उवार सकते हैं। माधवी के पास कुछ नहीं है। आप को धोखा देकर ठग रही है।

'घोला ।'

रेखा ने सुबोध का हाय अपने हाथ में लेकर कहा, 'धोला, सरासर धोला है! भले ही वह अपने को कुमारी गिने ...'

सुबोध ने बात काटीं, 'माधवी मुक्तसे कुछ कहना चाहती थी. लेकिन मैंने ही मना किया है। मैं शादी के बाद सब कुछ सुन लेने का श्रिधकारी हूँगा। श्राज मुक्ते वह अधिकार नहीं है। वह बादा करवा चुकी है कि मुक्तसे सब बातें कहेगी। तब मैं मना नहीं करूंगा।'

'वह मला क्या कहेगी है वह बहुत होशियार है । उसकी सारी बात सुनकर आप उसे उकरा देंगे। जिसका हम आदर करते हैं उसकी सुराई सुनना बहुत पीड़ा पहुँचाता है। फिर भी सब कुछ जान लेना चाहिए, ताकि कल आपको पछताना नहीं पड़े। आज आप अपनी भावकता में बहे जा रहे हैं। कल आप समाज को न उकरा सकेंगे। समाज अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहना नहीं जानता है। वह प्रतिवाद करेगा। माधवो चरित्रहीन है।'

'चरित्रहीन!'

'यह सब जानते हैं। माना कि वह उसकी गलती नहीं थी। श्रपनी मानुकता के कारण वह मजबूर हो गई। इस तर्क को कैसे सही मान लें। उसने ऋपने मातृत्व की रक्षा नहीं की ! कारण, उनका पुरुप भाग नय, था। वह ऋकेली क्या करती ?'

गूँगे सुबोध को ऋौर समीप खींचकर रेखा बोली, 'श्राप समसदार है। सब लोगों का माधवी पर शक है।'

सुवोध ने बात तोल कर कहा, 'रेखा जी सतीत्व का प्रमाण्यत्र किसी सुवती के पास नहीं है। इसकी आँच के लिए श्रमी तक वैज्ञानिकों ने कोई यन्त्र भी ईआद नहीं किया कि सही बातें मालूम हो जायें। साधारण वात को उठाकर, किसी के चरित्र पर राय देना हितकर नहीं। यह विवाद फैल आना उचित नहीं होगा। माधवी पर कलंक! मैं माधवी का श्रादर करता हूँ। उसकी एक सहेली को उसके विधद वकालत करते हुए देख कर मुक्ते श्राइचर्य नहीं हुआ। श्रापने प्रिय की बुराई जान लेना भली बात है।'

'मिस्टर सुत्रोध !' रेखा ने तेजी से बात काटी, हर एक इन्सान कें दुनिया में कुछ मधुर आकांझाएँ होती हैं। यह आँघेरी रात, तुम्हारे सभीप . . . .; काश कि दुम चित्रकार होते, तुम में मेरे दिल में उठते हुए तूफान को पढ़ लेने की समता होती; तुम्हारे हृदय होता ! तुम कुछ समक सकते !!'

ह्वा के तेज को के से रेखा के सिर की साड़ी सरक पड़ी। वह फहराने लगी। बार बार उसका छोर फैलकर सुबोध को दक लेता था। वह ठहर कर बोली, 'प्रलय हो जाता। हम मर जाते। कल को सारी हुनिया देखती....।'

'श्रच्छा खयाल है !'

े तुम्हारा हृदय तो 'इश्वात' का बना हुआ है!' कुढ़कर रेखा बोली।

्य कि तुम्हारे पास उसे पहचान कर परल लेनेवाली कसौटी है।"

मुबोध ने उत्तर दिया।

'तुमने क्या कहा सुत्रोध ?'

सुबोध ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। रेखा कहती रही, 'मेरी बात की अवशा मत करो। मुक्ते अपने चरणों में जगह दे दो। मैं जीवन भर वहीं पड़ी रहूँगी।'

अपन तो रेखा उत्ते जित हो फूट-फूटकर रोने लगी। रोती ही रही। जब होश आया तो पाया कि कोई पास नहीं था। पुकारा, 'सुबोध! मुत्रोध!!'

उन ग्रॅंथरी रात में उसका स्वर प्रतिध्वनित हो खो गया। तेज़ ह्या चल रही थी विच बीच में बिजली की चमक उठती थी। उसकी रोशनी में रेखा ने देखा कि मटर के खेतों के बीच सुबोध एक ऊँची धरती पर बैठा हुन्ना है। बादलों की गड़गड़।इट कभ्यन पैदा कर रही थी। वह न्नागे बड़ी थी कि एक मेड़ पर ठांकर खा, गिर पड़ी। बहीं पड़ी रही। गहरी-गहरों सुबिक्षयाँ उठीं।

ऋत मह वरसने लगा। वह होश में ऋगकर खड़ी हुई। लगा कि पास ही सुबोध है। वह जड़वत् वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। मेह की मड़ी लगी। दोनों खूब भीग गये। सुबोध बोला, 'श्रॅधेर में कुछ नहीं स्म रहा है। मोटर तक पहुँच जाते तो ठोक होता।'

'मेरा टार्च भी कहीं खो गया है।'

'श्रव यहाँ भीगना ठोक नहीं होगा।' कहकर सुवोध ने रेखा का हाथ पकड़ कर उसे सहारा दिया।

वड़ी देर तक खेती-खेतों में भटकने पर भी सड़क की कूल-किनारा

मेह बरसता ही रहा । दोनों लथपथ भीग गये थे । रेखा के वालों

से पानी की धाराएँ वह रही थीं। एक वार रेखा ने सुवोध का हाथ अपने हृदय से लगा, चुपके से उनके कान में कहा, 'नुवोध !'

## रेखा की नौकरानी ऋाकर बोली, 'बीबी!'

रेखा उठी। सोचा कि वह सब स्वय्न था। वरसाती रंगीन वादनी की भाँति घोड़ा, हाथी, महल के सुन्दर सजीव चित्र बनाकर ख्या नर में श्रोमक हो गया। श्राज उसके जीवन में विद्धली घटनाश्री का कोई चिह्न बिद्यमान नहीं था। वह सब तो सदा परोच्च में दुवका हुआ मिलेगा। वह कपड़े बदलकर लेट गई। नीद नहीं श्राई। मन में भारी भुँ भलाहट उठी। दिल बेकल था।

सुबोध ख्रीर माधवी! वह उस दिन, खाँबी-महवाली रात्रि !! वह काँप उठी।

उसे सुबोध ने सहारा दिया था। श्रन्यथा वह उस श्रन्थकार में खो जानी। उसने श्राजीवन साथ देने का वादा नहीं किया वह बोली थी, ''में निर्वल हूँ सुबोध! क्या हम लाग इसी तरह श्राजीवन साथ माथ न रह सकेंगे!'

सुबोध तो चुपचाप आगे बहु गया था।

बही देर के बाद आकाश साफ हुआ। चारों आर पानी ही पानी भरा हुआ था। रेखा बोली, 'अब डर कुछ कम हुआ है।'

सुबोध 'कार' के पास पहुँच कर पिछली सीट पर बैठ गया।

**ंदुः क्या कोच रहे हो** ?'

सुबोध कुद्ध नहीं बोला।

'यह घटना सदा जीवन में याद रहेगी। वाशों को माइते हुए रेखा बोली। 'क्या जीवन के बाद भी इसका श्रास्तित्व रहेगा ? 'तुम माधवी की बात भुत्ता देना ।' 'श्रीर बात सुनने वाली 'मार्फत' को ११

'वह मेरी भूल थी। मुक्ते ह्यमा कर दो। यह तो नारी की अपनी निर्वलता थी। तुम मुक्ते छुटकारा दे देना। मैं एक निर्वल नारी हूँ श्रीर तुम सवल पुरुष ? तुम जैसा श्रासाधारण वल मुक्तमें होता तो मैं सव सह लेती। लेकिन मेरे हृदय में ज्वालामुखी सुलगती रहती है। मैं स्वय उसे नहीं बुक्ता पाती हूँ 'मेरा श्रवलम्बन मेरी निराशा है और मैं उसमें प्रतिदिन सुलगती हुई श्रापनो जीवन-राख काड़ा करती हूँ।'

'इस तरह भावुकता के उफान से जीवन तोलना गलत है।
में श्रपने रेतीले दिल में भावुकता को नहीं पनपने देता हूँ। मन में
श्राक्षात भाव उदय होकर श्रकुलाहट पैदा करते हैं। यदि हमारा व्यक्तित्व मिट्टी श्रथवा खांड का बना होता तो हम श्राज के श्रांधी-पानी में धुल जाते। देलो न, वे तुम्हारे श्रांस्, जिनको तुम श्राज तक सँवार कर रख सकी थी। श्राज इस बरसात में धुल गये हैं।'

'क्या कहा आपने ?

'जब तुम बेहोश पड़ी हुई थीं. मैंने तुमको मली भाँति देखा।
तुम्हारी दशा देखकर, मेरा दिल पित्रल गया था। मैं अपनी विवशता के
कारण जुप रहा। यह तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा थी। तुम यदि माधवी
होतीं तो दूसरी बात थी। अपना-अपना स्वभाव होता है। मैं आज
परिस्थितियों के कारण कठोर बन गया हूँ। माधवी के आगे सदा पिघल
जाता हूँ। वह मुक्ते अपने मन का सही ढाँचा लगती है। अब तुम मेरी
बात स्वीकार कर लोगी। प्रेम तो आदान-प्रदान की स्वस्थ लहरों का पोपक
है। भावुकता को हटाकर ही इम अपनी सही पहुँचान कर सकते हैं।'
रेखा ने बात काटी, 'वह सही पहुँचान ? मैं भूठ नहीं बोली हूँ।

चाहो, मेरा हृदय टटोलकर देखलो । यदि में तुमसे सारी वात न कह देती तो पागल हो जाती !' रेखा की पलकें भींग गई थीं ।

'कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? हम शहर से बड़ी दूर ग्राकर टिक गये हैं। इस रास्ते शायद ही सालों में कभी कोई गाड़ी जाती होगी। 'पेट्रोल' का मिलना भी श्रासान बात नहीं है। यह सब कुछ सोचकर बड़ी हैंसी श्राती है। तुम यहाँ बैठी रहो। में श्रास-पास किसी गाँव का पता लगा कर, जल्दी ही लौट श्राऊँगा।'

'यहीं कुछ दिन पड़े रहें, हर्ज क्या है !'

'लेकिन मुबह को सारे शहर में तहलका मच जायगा । मुक्ते डर लग रहा है।'

'इर १'

'श्रपने लिए नहीं तुम्हारे लिए !'

'मुम्ने तो कुछ भय नहीं है। आपका आश्रय पाकर.....! नहीं, इस सबके बाद अब मुम्ने वह जुठा आश्रय नहीं चाहिये। इम जल्दी ही खाना होते हैं। पेट्रोल के दो भरे हुए टिन हैं। यह सब तो केवल एक बहाना था।'

रेखा ने 'कार' में पेट्रोल भरा श्रीर स्टार्ट की ! गाड़ी पानी के गड्डों को चीरती हुई श्रागे बढ़ गई।

रात को भीग जाने के कारण रेखा बीमार पड़ गई थी। तीन हफ्ते बाद स्वध्य होकर विश्वविद्यालय पहुँची तो मालूम हुआ कि माधवी और सुपोध शादी के बाद बाहर चले गये हैं।

मिस्टर सिंह रेखा के घर से बाहर निकले। लता श्रीर रेखा दूर काबियों के बीच दीख पड़ीं! वे इके नहीं। उनको अपने श्राज के व्यवहार के प्रति बहुत दुःल था। हृदय में श्रज्ञेय पीड़ा फैल रही थी। रेखा के लाज से गुलाबी पड़े चेहरे पर बार-बार लता मुसकराती सी दीख पड़ती थी। रेखाका चेइरातो जर्दपड़ कर मुरमा जाताया। तभी लता को स्वाभाविक सुन्दरसा का श्रामास मिलता। वह जीवन से श्रपेद्वित छोर खिली हुई मिली । उस लता ने न जाने क्या सोचा होगा ? वह श्रपने मन में बात गढ़ती होगी कि रेखा श्रपराधिनी है। इन परिस्थितियों में एक नारी दूसरी को स्नमा नहीं किया करती है ऋौर खता के हृदय को चीरकर, वहाँ भाँकना श्रासान नहीं था। श्रव रेखा लता के श्रारो चुपचाप खड़ी थी । रेखा लता को देखकर भयभीत हुई । क्या नारी के लिये पुरुप की यह दासता असहाय है ? अन्यथा रेखा असमंजस में पड़कर उस भॉति बाइर न चली जाती। अपन जैसे कि वह पुरुप का डर समक गई थी। ता क्या रेखा के लिए उनकी यही चाइना है ? रेखा कुछ श्रस्वीकार नहीं करती । दिनेश उस भाँति न छोड़ जाता तो यह समस्या न उठती। श्रजीव परिस्थितियां श्रा पड़ीं। वह दिनेश कुछ सुभाकर भाग गया था। वह न जाने रेखा से क्या कह गया था। रेखा अपनी कोई राय नहीं दिया करती है। वह तो सुनती है। कारण जानना श्रावश्यक नहीं सममती। दिनेश सममदार है। फिर वह तो उनकी सारी सामर्थ्य अपने साथ ले गया या । एक साधारण बहाना आगे रखकर, दूर माग गया। उसने उनकी वकालत की थी। रेखा क्या सोचती होगी। हृद्य में मिलनता फैंलने लगी। वहाँ एक नैतिक द्वन्द्व आरम्भ हुआ। दिनेश का सिद्धान्त ! वह अथने दायरे से बाहर नहीं हटता । उसकी श्रपने दायरे की पूरी-पूरी जानकारी है। वह सब बात परखना जानता है। उसकी बातें पारदर्शी होती हैं, जो कि शाफ्र-साफ दील पड़ती हैं। उसके दिल में मैज नहीं जमता है।

दिनेश ! वे उसे रेखा के घर पर उस तरह वैठा देखकर व्यक्ति

हुए थे। उनको यह आशान धी कि दिनेस वहाँ होगा! ऐसी कोई योजना नहीं थी। श्रीर वह वहाँ गया: उसे वहाँ जाना श्रावश्यक लगा होगा। वह रेखा के समीप एक परिचित की भांति वैठा हुआ था। रेखा बार-बार मुसकराती थी; लेकिन लता आकर ठिठक गई। वम. अब दिनेश ने रेखा श्रीर लता को भावनाओं को कुचल डालने का निश्चय कर लिया है। वह अपनी वातों पर दलील नहीं सुनना चाहता है। वह नारी का 'शारीरिक व्यक्तित्व' मानता है और दूसरा कोई रूप नहीं। वह सदा यही कहेगा। चाहता है कि नारी स्वयं चला करें। वह अधिक परवा नहीं बटारता। यह प्रश्न कि नारी अपने शरीर के प्रति उदासीन रहे, उसे कदाप स्वीकार नहीं है। फिर मिस्टर सिंह ने सोचा कि यदि रेखा उनकी ही होकर रहे तो यह उचित होगा। उस 'रेखा' के आगे सदा लता चार विराम लगा देती है। एक दिन लता पर रेखा को असमर्थता लागू होगी। लता चाहे कुछ ही सोचे, वह नारी भावकता से अलग नहीं है आज तो लता रेखा पर उठते हुए सवालों का उत्तर देने में असमर्थ है।

श्रव वे श्रपने यंगले के पास पहुँच गये। परनी श्रागे श्राई। बरसाती संध्या के लाल बादलों को श्रलग हटा, श्रपना भार श्रागे सींपने का तियार थी। यह साबित कर कि वह उनकी ही है। वे पत्नी के साथ चार साल व्यतीत कर चुके हैं। पहले उत्साह था, श्राज उसके प्रति कोई उपान नहीं उठता। श्रव तो पत्नी एक बच्चे की माँ है। वह उनके श्रांफित से लौटने पर खास ख्याल नहीं बरतती। बच्चे के साथ हँसती-खेलती रहेगी। उसी की सजाबट का ध्यान रखती है। यह बात पहले नहीं थीं। तब वह उनकी सारी व्यवस्था को ठीक तौर पर सँबार लेती थी। श्राज जैसे कि पत्नी कुछ नहीं है। तो क्या श्रव रेखा पत्नी का 'प्रतीक' बन गई है। पत्नी काम-बन्धों से फ़रसत नहीं मिलती। बच्चे की 'स्वीटर' बुनेगी।

एक भिनट खाली नहीं रहेगी। कहेगी—बेबी बहुत नटखट हो गया है। बच्चा ऐसा है —वैसा! नौकरानियों को बच्चा नहीं सौंपा जाता। उन पर घौंस जतावेगी कि वे पिता हैं। उस बच्चे ने ग्राकारण उनका मूल्य कम कर दिया है।

उस समय रेखा, लता और पन्नी के ऊपर वच्चा था। वे कपड़े उतारते हुए सोचने लगे, यदि रेखा की भूल ही है " ""। भीतर पहुँचकर देखा, पत्नी वैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। बोले, ''सोई नहीं हो !''

चाहा कि उसको कसकर भुजाश्चों में भर लें। पर पतनी ने चुपके मुंह पर हाथ रखकर सुकावा बच्चा सो रहा है।

'बच्चा !' वे श्रापने भीतर गुनगुनाये । श्राज पत्नी ने पति को बहुत उदार पाया। श्रौर दिनों वाली उदासी नहीं थी। वह चुप रही। बोली कुछ नहीं । अप मिस्टर सिंह को लगा कि पत्नी सुन्दर है। आज तक जो कमी थी, वह हट गई है। वे बड़ी देर तक पत्नी को देखते रहे। फिर सोचा, रेखा श्रधिकार चाहती है, पत्नी नहीं। पत्नी का नारीत्व बच्चे श्रौर पति तक ही सीमित है। उसे कोई श्रधिक चाहना नहीं। वह इस गृहस्थी से सन्तुष्ट है। रेखा तो है एक पहेली। उसका भली भांति रहना उचित है फिर श्रनायास लता की उदारता का विश्वास मन में परेशानी फैला जाता है। पत्नी की गृहस्थी, रेखा का सामाजिक श्रिधिकार श्रीर लता का श्रिपना व्यक्तित्व — तीनों भिन्न-भिन्न हैं। रेखा नैतिक भगड़ों से बरी रहना चाहती है। वह सहारे की चाह में खड़ी मिलेगी। वह एक कोरी कापी की भांति है, जिस पर नौसिखिया प्रयोग-बाले मगड़े को सुल माने के लिए ड्राइंग बनाते हैं। वह जीवन को तोल लेने का बॉट इँढ़ा करती है। लता अपना व्यवहार तथा मान स्वीकार कर लेती है। श्रपने परिवार के बाहर किसी मुँभलाहट की संमवतः

A STATE OF STREET

आदि नहीं। लेकिन याद आया कि रेखा की आँखों में आंतू थे। आँसू! नारी आँसुओं में भीगी बहुत दयनीय लगती है। रेखा तो दया की भूखी नहीं है। वह तो स्वयं हो करणा और दया की पुनलों है। क्या हन आँमुओं मे कोई सुख छिता रहता है १ वे इस बात पर विचार करने लगे।

स्व वे पलंग पर लेट गये। नींद नहीं स्राई। उनके पुरुप हृदय को रेला के स्रांसुस्रों ने ढक लिया था। क्या वह महत्त्वपूर्ण घटना थी ! के दियों के स्रांसू ! उनकी पित्रयों का हदन ! सबसे सरोकार पड़ा है। फाँसी पाये हुए एक केदी के श्रांमु स्रों की याद उनको स्राज भी है। वह खुशी-खुशी तख्ती की स्रोर बढ़ा था। मीत के बाद उसके चेहरे पर हँसी थी; किन्तु स्रांखों की पलकें भोगी मिलीं। जैसे कि वे स्रांसू स्राखिर निघल गये। जहर पीकर स्नान्त निद्रा में सोई एक निराश प्रेमिका की स्रांखे उनको सूजी मिली स्रीर वहाँ भी स्रांस थे।

पत्नी श्रपनी पुस्तक में लवलीन थी। वे बाले, "वारह वज गये हैं।"

'श्रो, वारह !''

'हाँ', कहकर ये चुपचाप उठे। पक्षी के पास पहुँच कर एक गाढ़ा स्त्रालिंगन ले बोले, ''डार्लिंग; श्राज तुम बहुत सुन्दर लग रही हो।''

ं धन्यवाद**ः**'

''यह सच है।"

पत्नी मुसकराकर उठी। किताब मेज पर रख दी। बत्ती बुक्ताकर लेट गई। कॅबने लगी। अब सों गई थी। उस घने अन्धकार में पत्नी की गहरी-गहरो माँस चाल थी। पत्नी के वालों से उनकी उंगलियाँ उक्तम गई। शरीर के अंगों को छूने से गुदगुदी उठी। बड़ी देर के बाद निर्याय कर पाया कि पत्नी, रेखा, लता आदि केवल नाम हैं। सब

'नारी' हैं। वस पत्नों को अपने निकट कर लिया। सोचा, ल्या का शरीर भी ऐसा ही होगा। नारी पुरुष के लिये इसी रूप में डिंग्योगी है। नारों की इस सामाजिक तथा दैविक दासता पर हंसी आई। पत्नी तो रेखा लगी, जैसे नवस्यू के रूप में आई हो। पत्नी आखिर कुनमुनाकर आंखें मलती हुई बोली ''सोये नहीं हो ?''

<sup>6</sup> क्या ?"

"मुक्तं तो नींद आ गई। कहां रहे आज ?"

"रेखा के बर।"

"वह हमारे यहां कव आविगी ?"

"किसी भी दिन आ जायगी। इधर वह काम में व्यस्त रही है।"

मिस्टर गिंह भूठ बोले थे। रेखा जान बूफ कर नहीं आती है।

वह वहाने वनातीं है। पहले आया करती थी। आज उसे भव लगता है।

<sup>6</sup> सो गये ?''

"नहीं तो।"

बञ्चा उठा श्रौर रोने लगा । पत्नी उसे सुलाने लगी । मिस्टर सिंह उलभान में सोचते ही रह गए कि रेखा ! उनके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है ।

—दिनेश सदा से सतर्क रहा है। उसके मन में साधारण घटनाश्रों को, कभी स्वीकार कर लेने की भावना नहीं उठी। न उसे जीवन में मुड़कर देख लेने की श्रादत है। होटल पहुँच कर जब उसे महेश नहीं मिला, तो वह चिंतित हुश्रा। मिस्टर सिंह श्रीर रेखा की बात मूल गया। फिर सोचा कि महेश नहीं श्राया तो न सही, वही

वहाँ स्वयं जायगा । वस, बाहर निकला । चुपचाप कई सड़कें पैदल पार कीं। गलियों से गुजरा। म्युनिसिपैलिटी के टिमटिमाते हुए लेम्पें के धुँवले प्रकाश में मकानों पर पड़े नम्बरों को पढ़ने की व्यर्थ ही चेण्टा की। **ग्रांखिर थक गया! अस**कल रहा। कभीकभो चौकीदारों की ऊँची श्रावाजों का भारी स्वर उसके कानों में पड़ता था। गली के वीच कुत्तीं का भूकना सुनाई पड़ता था। वह महेरा का मकान नहीं पा सका। सारी चेष्टा गलत साबित हुई। स्नन्त में होटल लौट जाने का निश्चय किया। श्राधी रात बीत चुकी थी। गली श्रीर सड़कें सूनी थी। कभी कभी वह भैंसागाड़ों को चूँ-चूँ-चूँ सुनता। देखता गाड़ी को भैंसा चुपचाप लीचे हुए ले जा रहा है। उसे इस वात का ज्ञान नहीं है कि उसका चलाने । वाला ऊँव रहा है । श्राव उसने कई रास्ते छान डाले । होटल वाली सड़क नहीं मिली। उसे भारो नींद श्रारही थी। सारा शरीर थक चुका था। वह चुपचाप सामने के बाग में बुका ख्रौर पेड़ के नीचे पड़ी हुई वेंच पर लेट गया। कुछ देर तक वहुत-सी वातें श्रजगर की तरह उसके मस्तिष्क में रेंगती रहीं । फिर वह चुपचार सो गया।

बड़ी सुबह किसी ने जगाया। दिनेश ने आँखें खोलकर देखा, वह लता थी। लता बोली, ''क्या आप कल रात भर यहीं सोये रहे ?''

दिनेश ने सच बात कह दी। लता ने सोचा, इस पक्के दार्शनिक को रेखा जीजी पाल रही हैं। श्रपने श्रपनपा को छिपाकर बोली, ''उठिए, मैं तो श्रसमंजस में पड़ गई थी कि बात क्या है ? इस तरह कम्पनीयाग मैं रात काटना श्रासान काम नहीं है।"

दिनेश के दिल पर हरियाली छा गई। याद आया कि यहीं तो कहीं चम्पा का पेड़ है, जिसका जिक मिस्टर सिंह करते हैं। लता अवाक दिनेश को देख रही थी। दिनेश परिस्थित समम्तकर बोला, "आपका

वंगसा....?"

"वह तीसरा है।" लता ने वात काटी।

दिनेश ने खूब आँखें मलीं और लता के साथ हो लिया। कुछ दूर जाकर बोला, ''धन्यवाद; आव मुक्ते रास्ता दूँ द लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"

'मुक्ते जीजी के यहाँ जाना है। रास्ते में आप अपने होटल में उतर जाइएगा।"

"ब्रापको वेकार कष्ट होगा।" "नहीं, मेरा तो वही रास्ता है।"

श्रव दिनेश के पास कोई तर्क न था। मन में भुँ भलाइट उठी, पर कुछ नहीं बोला। फिर श्रपने छुटकारे का प्रश्न उठाकर कहा, ''कभी जरूर श्राजांगा। श्राज श्राप समा करें।''

''ऐसी कोई बात नहीं है। चाय पीकर चले जाइएगा।'

वे वँगले के भीतर पहुँच गये थे। अब दिनेश ड्राइंग रूप में चुपचाप सोफा पर बैठ गया। उसने एक बार सावधानों से सजे हुए कमरें की ब्रोर देला। लता भीतर चली गई थी। दिनेश की आँखों में नींद थो कुछ देर के बाद लता लौटकर आई, तो देला कि वह सो रहा है। वह मन ही मन हंसी श्रीर सोचा कि दिनेश बहुत सम्मदार है, पर द्यवहार शूर्य! सावधान है, नहीं तो इस दुनिया में टगा जाता। आपनी किसी हैसियत की न उसे कोई चाहना है, न परवाह। उसका सारा चेहरा थका तथा सुस्त लगता था। बह उठी श्रीर पंखा खोल दिया। एकाएक दिनेश ने आँखों खोलीं। लता बोली, 'हाथ-मुंह धो लो।'

दिनेश ने भारी जंभाई लेते हुए कहा, हमेशा ही आठ नी बज़े उठने को आदत है। आज तो नींद् पूरी नहीं हुई।" लता ने इस बात की श्रवहेलना कर कहा, ''नहाबें तो साड़ी रक्ली है। मोटी खादी की घोती ढूँढे नहीं मिली।"

लता कहने को कह गई। क्या यह कहना उचित था ? वह क्यों ऐसी बातें कह देती है। एक व्यक्ति, जो कही भी यसेरा लेकर चैन ने रह सकता है, उससे यह क्या कह दिया ? लेकिन दिनेश ने जवाय दिया, "भाग्य में साड़ी पहननी नहीं लिखी हुई थी। माँ की यड़ी हयम यी कि मैं लड़की हूँ। उनके कोई लड़की न थी। यात कहाँ निर्मा। श्रापको धन्यवाद !"

लता मुरका गई। सब सुनकर बोली, ''आपकी वातें तो...''

'वात सच है।'' कहकर दिनेश 'वाध-रुम' की ग्रोर चला गया। कुछ देर के बाद लौटकर ग्राराम-कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि लवा श्रारही है। काले काले कमर तक फैले हुए लम्बे हुए भीगे हुए बाल, उन्दर नीला ब्लाउज श्रीर ऊपर गुलाबी साड़ी। बाहरी टीमटाम न थी। भीतरी रूप मन को मोह लेता था। वह बालों को सँबारती हुई बोली 'श्राज तो मीटिंग है।''

दिनेश उस लता को देखता-देखता है। रह गया। वह उसके प्रति क्या सोचता ? नौकर चाय का सामान लाया। लता चाय उड़ेलती दुई बोली, ''श्राप उस दिन की वात भुलादें। में उसके लिए...."

"श्राप उन छोटी-छोटो घटनाश्रों पर व्यर्थ सोचा करती हैं। श्राज्ञ का इन्सान बहुत व्यस्त रहता है। इसलिए उनके जीवन में जरा-जरा सी वातें ककावट नहीं डालतीं। हम सब लोग एक नई सम्यता की श्रीर बढ़ रहे हैं। यह समाज श्रीर उसमें चालू राजनीति के साय हम पति दिवस खेल खेला करते हैं। उसके बाद श्राता है हमारा निराशा-बाद! श्राज जिसको कुचलता हुआ जमाना श्रागे बढ़ रहा है। इस सम्बेश से कोई बरी नहीं है। पूँजीबादी ढांचे ने श्रार्थिक दासता को

उपयोगी सिद्ध किया है। वह उपयोग ऋपयोग बन गया। इसकी नींक खोखली थी, ढाँचा सड़ गया है। कब कोई श्रमहोनी बात ला दे, यह कोई नहीं जानता है।

लता मुन रही थी चुपचाप मुनती रही । चाय का प्याला अधभरा ही रह गया। उसने केतली मेज पर रखदी। एक धुँधली भाष उत्तर उठी। वह जैसे मिलन हँसी हँसी हो। दिनेश इसी वातावरण में कहता रहा, ''हम सब बौद्धिक-सन्यासी हैं, लेकिन कहलाते हैं बुद्धिवादी? यह दरजा बिना किसी भेद-भाव के सब सममदार व्यक्तियों के लिए खुला हुआ है। उनका विश्वास भर चाहिए। व्यक्ति अस्वस्थ है और सुन्दर भावनाओं को नष्ट करके उनको कुरूप बनाने को तुल जाते हैं। इसे हम आधुनिक सभ्यता का स्वरूप बनाने का ढोंग कह सकते हैं।''

लता को याद ग्राया कि जब वह बच्ची थी, उसे छोटे छोटे खिलौनों के टूट जाने पर कितना दुःख होता था। फिर यह जीवन की सुन्दर भावना श्रों को नष्ट करने वालो बात ? वह कुछ न समक; सँभलकर बोली ''एक चम्मच चीनी या ....''

''डेढ "

लता ने डेढ़ चम्मच चीनी डाली। दिनेश प्याला हाथ में लेकर चुपचाप चम्मच चलाने लगा। कुछ देर के बाद प्याला मुँह से लगा लिया लता ने विस्कुट की तस्तरी आगे सरकाई। दिनेश ने एक उठाकर, दांतों के तले दवाया। लता चुपचाप चाय पी रही थी। इसके लिये दिनेश ने कोई अनुरोध नहीं किया था। वह उसकी आशा की बाट न जोह, चाय बनाकर पो रही थी।

इस बीच लता का छोटा भाई दौड़ा दौड़ा कमरे में आकर बोला, "रेखा जीजी आई हैं।"

दिनेश को देखकर ठिठक गया। रेखा कमरे के भीतर आई

श्रीर चुपचाप कुरसी पर बैठ गई। श्रव बोर्लः, 'श्राप यहाँ हैं। रास्ते में श्रापके होटल की इमारत देखकर मैंने श्रापको पुछवाया था। मुना, श्राप रात भर वहाँ नहीं थे। यह तो इंपा की वात है।'

दिनेश चुप रहा, पर लता ने उवारा, "जीजी, तुम सच यात कह रहो हो। सुबह धूमते हुए कम्पनीबाग पहुँची तो देखा कि हजरत वैंच पर सो रहे हैं। ब्राइचर्य हुन्ना रात भर दोस्त का मकान हूँ दुने में परेशान हुए, उस मेहनत के लिये ब्राखिर सोने को मिली वेंच।"

दिनेश ने बारी-वारी से रेखा और लता की ओर देखा। कहना आरम्भ किया, ''हर एक इन्सान को अपनी बुद्धि पर भरोसा रहता है। सुके भी है। यह विश्वास था कि में महेरा का घर हुँ हु लूंगा। उस तरह मेरा भटकना उचित ही हुआ। कारण कि में इसका आदी हूँ। में तो इन घटनाओं से बल पाता हूँ। भने लोग तो पैदा हो, यतीम जाने में पलकर, आखिर कहीं सरकारी अस्पताल में मरते हैं उनको जीवन की माया-ममता, प्यार आदि से सरोकार नहीं रहता है और दुनिया में टंटा-बखेड़ा जोड़कर कोई लाभ नहीं होता है।"

"श्राप तो साधारण बातों पर दलांल कर लेते हैं।" रेखा ने कहा श्रीर लता पर एक भेद-भरी निगाह डाली। फिर प्याले में चाय उड़ेल कर पीने लगी। दो-चार घूंट पीकर बोली, "हूँ भाग्यवान्! ऐसी चाय हर बक्त थोड़े ही मिलती है।"

दिनेश प्याला खाली कर उठना चाहता था कि लता ने टोका, "कस्दी क्या है ! ठीक तरह चाय पो लीजिए। में जीजी के साथ चली जाऊंगी। आपको हमारी 'कार' होटल छोड़ देगी।"

लता ने छोटे भाई से शोफर बुलवाकर ठीक आदेश दे दिया और खुद उठकर आलमारी से सिगरेट का टिन ले आई।

्र दिनेश न समक सका कि लता कैसे उसकी जरूरत पहचान गई है।



उसे सिगरेट चाहिए थी, वह मिल गई। उसने सिगरेट सुलगाई। लर्ता चाय उँड़ेलने लगी।

चाय का प्याला मुँह से हटाकर रेखा वोली, 'श्राप पर से मीटिंग में जाने का प्रतिबन्ध हट सकता है, बशर्ते कि श्राप . . . . ''

''यही आपका विश्वास है न ?' दिनेश ने रेखा की आँखों में आपनी पैनी दिष्ट डुबोते हुए कहा ! रेखा अपने भोतर कांप उठी । क्या उस पुरुष-दिष्ट का उसके 'सेक्स' के प्रति कोई चैलंज था ! जिसे सुकाकर पुरुष नारी को जीत लेता है ।

लता सरलता से योली. "श्रापने नमकीन तो छुत्र्या ही नहीं। शायद कम भाता होगा ?"

इस बात को ठुकराकर दिनेश रेखा से बोला, "आपके सुमाव के लिये धन्यवाद । मिस्टर सिंह आपसे मिलें तो उनसे कह दीजिएगा कि कल में देहात जा रहा हूँ।"

रेखा उलक गई। लता ने असमंजस में कहा, "देहात !" श्रीर, दिनेश की स्रोर देखने लगी।

'कल-परसों की छुट्टी है। शहर में रहते हुए यहाँ के वातावरण से जन-सा गया हूँ। यहाँ का जीवन मुक्ते अञ्झा नहीं लगता। खुले खेती को देखने के लिये भूखा मन लालायित हो उठा है।"

लता की मां आई थी। दिनेश चुप हुआ। वह रेखा से बोली, ''शीला हिसाब में बहुत कमज़ोर है। कोई अच्छी मास्टरानी चाहिए।'' ''क्या लता नहीं पढ़ाती ?''

' उसे तो श्रव श्रख्वार पढ़ना श्रा गया है। घर की कोई परबा नहीं।" कह दिनेश को देख श्रचकचाकर चुप हो गई।

रेखा ने परिचय दिया, "मिस्टर सिंह के साथी हैं दिनेशचन्द्रजी। यहीं वकालत करेंगे। मैं कल मास्टरानी ठीक करा दूंगी।" लता की माँ चली गई। अब लता ने रेखा से कहा, ''आपकी भी खुटी होगी जीजो! हम सब लोग देहात न चली चली। खासा पिक-निक' रहेगा।''

''मुक्ते एक देहाती मदरसे का मुश्रायना करना है : तू चाहे चली चलना।'

"ऋौर 'पिकनिक' ?"

दिनेश ने रेखा के हृदय की बात सुक्तमाई, "फिर सही। वैसे आप लोग जब चाहे तय कर लें। मैं मिस्टर सिंह से कह हूँगा। खुद मेरा शरीक होना सम्भव नहीं है।"

"आपको भय क्यों लगता है ?" लता ने दिनेश की श्रोर देखा श्रीर उसकी श्रांखों में श्रपनापा पांछ डाला। फिर कहा, "क्या श्राप इस तरह भागने की चेष्टा करने पर भाग सकेंगे ? श्रापको इमी दुनिया में रहना है। हम विराने ही सही, कोई तो श्रापको श्रपना बनाना पढ़ेगा। उसके श्रापसी व्यवहार तथा कगड़ों में शामिल होना पढ़ेगा। तब श्रापका इस तरह का दावा निरर्थक होगा। सब मान्य को स्वीकार करते हैं।"

इस चेतावनी से दिनेश अप्रतिम नहीं हुआ। वह लता के व्यक्तित्व को पहले ही दिन पहचान चुका है। अपना सरल तर्क आगे लाया, "हर एक व्यक्ति अपनी असमर्थता की जानकारी रखता है। जीवन में कुछ कराड़े महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी उनका आडम्बर नहीं सहा जाता है। दिमाग तो कगड़े की जड़ों को बल देता है। कुछ रोग बन जाते हैं, तो कुछ जीवन में दवा का काम करते हैं। सुना जाता है कि च्या के रोगी को जिन 'सिरमस' का इंजेक्शन दिया जाता है, वह उस रोग के कीटायाओं से ही बनता है। एक है रोग और दूसरे को हम श्रीपिध कहते हैं। व्यक्ति की श्रास्वस्थता स्वास्थ्य के लिए कभी-कभी हितकर सिद्ध हुई है। उस पर विचार करना श्राहित ही होगा।"

यह सब सुनकर लता भुं मलाकर बोलो "श्राप न श्राइएगा, ने सही।" रेखा से कहा, 'जीजी, हमारा भी श्रापना श्राधिकार है।"

श्चनजाने लता श्रौर दिनेश की चार श्राँखें हुई । क्या वह दिनेश से समभौता करना चाहतो थी ! दिनेश श्रपने मन में सिकुड़ता भा रहा था। उसमें उपेद्या को सह लेने वाली द्यमता नहीं थी। वह उस बन्धन को नहीं मानता, जिसे यह कहकर सौंपा जाता है कि अपेद्मित है। लता भोख देने म उदार लगी। पर वह इसका अदी नहीं था। उसे नियत की धारगात्रों तथा प्रकृति से पाई भावनात्रां से लता सुन्दर लगी। उसमें फिर भी रेखा से ऋषिक ऋसाधारण सुन्दरता नहीं थी, जो कभी कभी रेखा में दीख पड़ती है। रेखा को रोज देखनेवाली श्रांखें ही पहचान सकतो हैं। लता तो कुछ स्रीर लगी। लटा का स्रपने पर वश नहीं। उसका भुकावला करना व्यर्थ होगा । वह परिवार में रहती है। रेखा का ऋपना नारीस्व है। वह स्वतन्त्र है। दिनेश नारी से दूर रहना चाहता है। तो क्या वह ठूँठ है ? यही दावा सही होगा। फिर यह 'ब्राइम्' नहीं है। वह इस ब्रादर को पाकर क्यों निचुड़ जाता है। उसने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि प्रेम देना है ऋौर उसे पाना तो एक रोग है। बचपन में उसने अपने पड़ोस की एक लड़की को बहुत प्यार किया था। वह लड़की एक दिन चेचक की बीमारी से मर गई। उसने कबिस्तान में सुन्दर कब्रों को देखते हुए, एक दिन उस लड़की की मलौल सुनी। श्रवाक् रहकर उसने सोचा कि यही 'मौत' है। इसी लिए श्राज वह स्थिरता का ज्ञान पाकर दुनिया में किसी के प्रति मोह नहीं बरतता है। श्राज उसका प्रेम एक शारीरिक नाता है, जिसके बाद एक दिन लड़की मिट्टी, घड़े के दुकड़े, कोयला,

गोलियां लाकर दे दें। फिर वह सावधानी से चलती है। पति के आगे कोई मनाही नहीं है। अपना शारीरिक मुख पत्नी के लिए अपेदित है। अपनी सहेली की सुमाई हुई हिदायन को भूलकर वह फिर एक दिन अपने पति के चंगुल में फंसी हुई पाती है।

नारों की इस हालत के लिए उसे कितना कोसा जाय। यह लता श्रीर रेखा वहीं हैं। दिनेश भलोभांति जानता है कि, इनको वही सारा सबक पढ़ना पड़ेगा। श्राज ये श्रपना कितना ही ऊपरी हाथ समभें यह होनहार तो होगा ही। इसी भांति नारी-पुरुष का कारोबार चला करता है। उस पर श्रिधक विचार करना व्यर्थ है। सब कुछ सही श्रीर सच है।

दिनेश ऋपनी विचारधारा में वह रहा था। ऋव सब लोग कमरे से वाहर चले ऋाये ६ दिनेश लता से योला, ''में घूमता हुऋा पैदल ही चला जाऊँगा।"

वह दोनों को नमस्ते करके ग्रागे बढ़ गया । लता स्तन्ध खड़ी रही। किर उसने सोचा, क्या पुरुष इसी तरह धमकी दिया करते हैं! श्रम्यथा वह दिन मित-दिन श्रपने भीतरी हृदय को इतना टंडा न बनाता। क्या वहाँ कोई पोड़ा नहीं होती है! या वहाँ कोई ऐसी पिछली यादगार है, जिसमें उसने धोखा खाया है। लेकिन दिनेश चला गया था। सारी वातें एक समस्या सी लगीं।

लता र खा से बोली, ''जीजी, ब्रादमी सभ्य क्यां नहीं होते ! उनको सो व्यवहार-कुशल होना चाहिए । यह दिनेश का कैसा व्यवहार था !''

रेखा उलमन में नहीं थी। वह उस दिनेश को भली भाति पहचान गई है। वह उसके व्यवहार से सन्तुष्ट है। उसके हृदय में खाली जगर नहीं थी, जहां वह दिनेश को आभय दे सकती। घड़ी देखकर बेली, विहम हो गया है।"

कार सड़क पर वढ़ रही थी। दिनेश को देखकर रेखा ने हार्न बजाया। दिनेश ने समकदार चलाने वाले की ब्रोर मुड़कर देखा। लता पर ब्रांखें गड़ीं कार चली गई। फिर उसने सोचा, क्या लता इतनी सुन्दर है ? सुबह वह उस लता का भीतरी मन पढ़ चुका है। वह बिलकुल कोरी थी!

श्चाय लता बोली, ''जीजी, में सममी थी कि तुम कार रोकोगी ।''
''किर वही बात।'' रेला हंसी। कहा, ''क्या यह बेकार न होता ? वह तौहीन करे श्चीर हम खुशामदा हमने उसे बार-बार प्रेशान करने का ठेका नहीं लिया है।''

''जोजी!''
रेखा ने लता की श्रांखों में भय पाया।
''मुक्ते उनसे डर लगता है।"
''क्या!''
''उनकी श्रांखें खूनी की तरह पैनी हैं।"
''खूनी को तरह!''

रेखा ने देखा, लता का चेहरा सफेद पड़ गया है।

लता मोटिंग में बैठी हुई सोच रही थी कि क्या धारणा इतनी जल्दी बदल जाती है। रेखा के घर श्रेय हिचक के साथ एक व्यक्ति से पहचान हुई। श्राज उसने जिस दिनेश को देखा, वह भिन्न है— श्रपने में बहुत सावधान! श्रपनी बातें किसी को सुनाने श्रथवा सममाने

अपन म बहुत सावधान । अपना बात किसा का सुनान अपना रामकान का कायल नहीं है। वह क्यों लता को इस तरह अपने बुने हुए जाल के मीकर जकदाना चाहता है। क्या असका कुछ मतलब है! चुपचाप निर्जीव रहकर कुछ कहेगा, जैसे बात किसी को पकड़ने के लिए की गई हो। लता एक ब्रादर्श पर ब्राटकी। जैसे की वह ब्रापना धमएड ब्रीर ब्रादर नहीं विसारेगी। लता का भौतरी मन कमजोर पड़ गया। वह डर गई कि न जाने कब चटक जाय। उसने दिनेश की मेंद्र भरी हिंध्य पाई। वह क्या समक्तना चाहता था? क्या ब्राव वह लौटकर नहीं ब्रावेगा? यथार्थ में जीवन कितना कटोर है। वह कथाब्रों के वातावरण की भांति रंगीन नहीं मिलता। उनकी घटनाएँ जीवन पर लागू नहीं होतीं। उनके मन का कगड़ा ब्रागे केता। वह ब्रापने को नसमका सकी। वे सब घटनाए "" तता उन विखरी घटनाब्रों को बटोर रही थी।

लता कालेज में सुन्दिशों में गिनी जाती थी। श्रपने गिरोह में सबसे खिली हुई थी। युवकों को उसकी सुन्दरता का श्रिममान था। वह युवकों के इदय में गित प्रदान करती थी। उसके उपासकों की अंख्या बढ़ती गई। उसे कुछ इर नहीं लगा। वह सारी वातों को सुनकर हँस देती थी। श्रपने से बाहर बात फैलानों श्रमुचित लगती थी। इस पागलपन के श्रादान के प्रति उसे चुप रहना हितकर लगा। फिर भी कुछ बातें श्रसका होती हैं। वह भूखी श्रांखोंवाले युवकों की भीड़ उससे क्या चाहती थी? वह श्रसम्य मान! फिर उनकी वातें बहुत बुरी लगतीं। वे बेहुका मज़ाक करते थे। उनको किस तरह समकाया जाता कि वह उनका श्रमुचित व्यवहार था। कारण कि सबको श्रपना उत्तरदायित्व प्यार लगती है।

फिर हर एक बात की एक ताल होती है। उसे श्रमाधारण रूप देना अनुचित होगा। एक साहब अपने को न जाने क्या सममते थे। पितिदिन एक चिट्ठी मेजना उनका नियम था और उसमें उत्तर देने के किए प्रार्थना होता। वह गैलरी में जाती तो वह वहाँ पहले से ही खड़ा

4

मिलता। उनके प्रति भुँभलाइट उठती थी। वह तो लाइब्रेरी और रीडिंगरूम में भी पीछा करता। वह असभ्य तथा व्यवहारशून्य लगता था। उसकी सारी बाते विवेकहीन थीं।

—एक दिन वह लाइब्रेरी में एक आलमारी से किताव निकाल रही थी। तभी कोई बोला, 'लताजी!'

उसने ग्रचरज से पीछे, मुड़कर देखा ग्रौर गुस्से में बोली, 'श्रापः क्या भाइते हैं।?'

'मेरी चिट्ठियों .....!'

'में उनका उत्तर देने में असमर्थ हूँ।'

'लेकिन मेरे जीवन की साधना के .....!'

'आप 'आत्मइत्या' कर सकते हैं।'

'लता !

लता को बहुत गुस्सा चढ़ा। भला लाइब्रेरी में आलमारियों की आड़ के पीछे यह कैसी याचना थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया।

'लता रानी '' !' कहकर उसने लता के हाथ से किताब ले ली। वहता ही रहा, 'क्या आपको मुक्त पर विश्वास नहीं। क्या आप वादा नहीं कर सकती कि......!'

लता चुपचाप वहाँ से हट गई। वह उसे ठीक-सा सवक सिखलाने का निश्चय करके आगे बढ़ी। वाइसचांसलर को सारी वातें सुना दी। वह अपने अगमान का वदला चुकाना चाहती थी। उसका नारी-अभिमान उभर चुका था।

वह लड़का कॉलेज से निकाल दिया गया था। कॉलेज में वह देशी पहली ही घटना हुई थी। 'ऋर्थशास्त्र' के दरजे में उसने एक नवीन वातावरण का अनुभव किया। प्रोफेसर बोले थे, 'कमी-

कभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की परवा नहीं करते। और वह एक साधारण घटना की कन्नी चोट खाकर भविष्य के लिए मिट जाता है। मुक्ते उस अबक स पूरी आशा थी कि वह सफल नागरिक बनेगा: लेकिन जीवन पर लागू होनेवाली सब धारणाएं सही नहीं। निकलती । सस्ती भोयुकता सदा इन्सान में रहेगी। भले ही उससे कभी रुकावट यह जानी है।

लता ने सुना। तो क्या वह उसका ठांक न्याय नहां था १ मन में प्रश्न उटा। जीवन के व्यक्तिगत ग्राधिकार से ऊरर ता है ममाज। समाज को क्यों घोला दिया जाय कि हमें हमारी सस्ता भावकता के लिये समा कर दो। यह युवक की मृल थी—मृल!

एक दिन उसने सुना कि उस लड़के ने ब्राह्महत्या कर ली है। ता क्या उसके सारे भविष्य को इसी भांति मिट जाना लिखा था ? श्रव तो सहेलियाँ चुटकी लेती। सचमुच ही लता का नूल्य बढ़ गया था। बह चुप रहती थी। साचती कि वह क्यों चिंगिक ग्रावेश में मर गया। वह भावुकता गलत थी। ऐसे ऋर्थहीन उदाहरणी को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत सममाने पर भा मन की उलकत नहीं मिटती थी। मौत श्रोर उसका वास्तविक रूप पीड़ा पहुँचाता था। वह जीवन का चार विराम — मौत! मौत को व्याख्या बहुत दुःखद लगती थी। उस उपेद्धित ने ऋाखिर मौत का सहारा लिया था। क्या वह ऋाअय उचित होगा ? पुरुष यह कैसे खेल खेलता है ? वह खेल धमकी नहीं रह गया। लता का मन अप्रशान्त हो आया। रात को उसे नींद नहीं **ग्राई। जरा श्रांख लगी थी कि उसने स्वप्न देखा – सुन्दर-सुन्दर कपड़े** पहने हुए कई युवकों की कतार खड़ी थी। वे सब उसकी छोर उंगली उठा रहे थे। सब मुस्करा रहे थे। ये सब कानाफूर्सा कर रहे थे। लता को भारी हर लगा । उसकी नींद उच्ट गई। वह फिर सो न सकी थी। बड़े तड़ के उसकी नींद टूटी । वह रेखा के पास पहुँची थी। रेखा से उसने सारीं वातें कहीं। लेकिन रेखा तो कुछ महीने पहले ही प्रेम का आधार खो चुकी थी। वह प्रेम की परवशता में सदा पुरुष की 'कुरूपता' देखा करती थां। लता वाली घटना से वह अधिक विचलित नहीं हुई। ज्वार चूक चुका था। भाटा उतर आया था। कभी अशे य खयाल आता कि पुरुष मर सकते हैं और वह जो कि नारी है, विवश है, असहाय है ? वह कैसे जोवित है ? क्या वह मरना नहीं जानती ? जीवित रह कर तो आजीवन कुढ़ती रहेगी। वह मौतवाली नजीर !

वह लता को क्या समभाती ! वह सब बात कह देने की तीक लालसा को पी गई! बहुत सी इघर-उघर की बातें कर के चुप हो गई। दोनों अपना-श्रपना समभौता करना चाहतो थीं। दोनों ही श्रसहाय श्रीर लाचार थीं। दोनों प्राण पाना चाहती थीं।

भविष्य में घटना थुँघली पड़ गई। ऋव याद बन गई थी। हृदय में कभी मिलनता उटती। वह उस तसवीर को मिटा डालती थी। जीवन एक अजात समय की ऋोर तीब्र गित से बढ़ने लग गया था।

लता मीटिंग से लौटकर घर आई। आब वह बहुत संतुष्ट लगी। जैसे कि उसके जीवन में कहीं मैल न था। फिर अनायास दिनेश आगे खड़ा हो जाता था। जैसे वह उसकी मावना बन गया हो। लता ने सोचा, दिनेश क्या है! रेखा उसकी व्याख्या क्यों नहीं करती। क्या वह अभी तक उसे पहिचान नहीं सकी है १ घर पहुँचने पर उसे एक चिट्ठी मिली। सुना, होटल का नौकर दे गया है। उसने खोली। दिनेश का पत्र था। उन्कन में पढ़ाः—

'मुक्ते अपनत्व के किसी सम्बोधन की भूख नहीं है। मेरा

श्रातुमान है कि स्राप मेरी वहस पर तर्क करना चाहकर चुप पहा करती हैं।
में श्रापको गलत लगता हूँ। यदि यह बात सही है, तो मिस्टर सिंह ने
एक गलत बुनियाद डाली है कि स्राप लोगों से परिचय कराया। में
इसे श्रपना सौभाग्य नहीं मानता। वैसे मुफे मिस्टर सिंह की बातें मान्य
होती हैं। मैं किसी व्यवहार तथा बरताव के लिए हिसाब रखना उचिन
नहीं समकता हूँ। श्राप न जाने क्यों मेरो इस व्याख्या को द्वरा मानती
हैं। इसके प्रति राय न देना ही उचित है। हर व्यक्ति स्रपने पर
सही-सही सोचना चाहता है। में श्रपने पर स्रासानी से स्रासर डाल,
समकीता करने के लिए तैयार मिल्रूँगा। वैसे स्रपनी भावुकता को
समकता कठिन बात है। यह सरल काम नहीं। इसी लिए कभी-कभी
श्रपनी उलकतों के प्रति उदासीन रहना स्वयं कर्तव्य लगता है। इसके
बाद व्यक्ति में सुलकत की चाह स्राती है। लेकिन मेरे पास श्रपने
मन के श्रानुक्ल ठीक सा इथियार नहीं है, जिससे श्रपने जीवन की
छानत्रीन कर सक्ँ। वैसे श्रपने को किसी खास व्यक्ति के लिए गढ़
रहा हूँ।

कुछ घंटों की साधारण जान-पहचान के नाते, श्राप लोगों के श्रादर के श्रागे मुक जाता हूँ। उस श्रादर से बाहर ट्यक्ति की श्रपनी स्वतन्त्र मावनाएँ होती हैं। इम बुद्धिवादी लोग व्यर्थ परेशानी मोल ले लिया करते हैं। उस कसूर से कोई भी बरी नहीं हो सकता। तब यह व्यर्थ का बिद्रोह फैजना कैसी कसौटी है ? इसी लिए किसी बात पर निश्चित स्य नहीं दूँगा। व्यक्ति का श्राधिक सोचना खुद श्रपने में उलभ जाना है। तब व्यक्ति तो चलता रहता है—एक श्रानिश्चित मिंबध्य की श्रोर। वह श्रयमर्थता में श्रपनी प्रतिकृल भावनाश्रों को कुचलकर भी खड़ा रहेगा। वह लाचार जो है। उसके श्रधीन कुछ नहीं। इसके बाद है श्रपनी एक जिम्मेदारी! यह व्यक्ति का श्रपना श्रपराध है।

किसी से उसका लगाव ख्रौर मतलब नहीं है। व्यक्ति को ख्रपने मन व विचारों की परवा स्वयं करनी पड़ती है। वह ख्रपने को सबल राय गिनता है। चार व्यक्तियों वाली सुविधा ठीक नहीं है। व्यक्ति का जो दायरा है, वह ख्रपना है। उसे किसी की सलाह नहीं चाहिए।

श्रौर स्त्रापका 'पिकनिक' वाला प्रोग्राम ! सारा कगड़ा उसी का है। इर एक क्यों उसमें शामिल हो जाय ? वैसे आपको अर्थाधकार है क्रादेश दें कइकर --- यह होगा ही। तब वह किसी की मजबूरी नहीं होगी। न कोई उसे अस्वीकार करने की इमता रखेगा। तब मेरा व्यक्तित्व द्वार मान लेगा। लेकिन क्या वह अनाधिकार चेष्टा न होगी ? यह अधिकारों पर शासन करने का अनुचित धन्धा ! में तब क्या स्वीकार करूँ ? यदि ग्राप उसे ग्रापना त्रानुरोध कहें तो यात सही नहीं लगती। त्राप त्राधिकार के भीतर क्यों डर जाती हैं ? शायद यह समक्तकर कि मैं श्रास्वीकार कर दूँगा। यह श्राप श्रापनी उक्तकन •यक्त करती हैं। स्राप चुप रहतीं तो उचित होता। तय मुक्ते स्वयं कुछ बातों का उत्तर नहीं मिलता। व्यक्ति श्रपने को जितना श्रधिक भूल सके, वह उसके लिए सही बात होगी। वैस एक दिन में ऐसी स्रादत नहीं पड़ती है। इस दुनिया में सब साधारण हैं। मैं उत्तर को किसी पर लागू नहीं करता। कारण, कोई प्रश्न सम्मुख नहीं है। वह तो कहना सा होता है। आप उसे 'स्वयंसिद्धि' बनाकर आगे लाती हैं 📑 यह सीख भली नहीं लगती। मैं श्रापके श्रीर मिस रेखा के बीच अबहेलना नहीं रखता। वसे आप जो कुछ चाहें सोच लें। मैं उसका स्राभारी रहूँगा। यदि कभी चुका सका तो सारा ऋगा चुका दूँगा ऋौर त्रापसे दस्तलती रसीद माँगते हुए हिचक नहीं होगी। यदि न हो तो मेरो श्रसमयंता के लिए नुभे चमा कर देना। वह लाचारी मुभे स्वीकार कर लेनी पड़ेगी।

मुक्ते कितने दिन साथ रहना है, कोई नहीं जानता। वैसे हमारे दायरे शिला-ग्रन्थ हैं। कभी कोई रिश्ता नहीं देख पड़ता। मुक्ते जलदी ही हस शहर को छोड़ देना है। में बन्धन नहीं मानता। उसमें श्रलग हूं। श्राज यह शहर है। यहाँ के व्यक्तित्व में रहता हूँ। कल एक श्रज्ञ य भविष्य की श्रोर श्रग्रसर होना है, उनकी गरिमापा 'भाग्य' नामक कसौटी पर निर्मर है। यह सारा रोजगार कमां भारी पीड़ा पहुँचाता है। एक दिन इस दुनिया में विवेक श्रीर स्थिरता बचे नहीं रह जांगी।

श्राप मुक्ते सूचना दे दें; में श्रान्वीकार नहीं कहाँगा। वैसे उपाय मेरे लिए श्रूपेक्ति है। श्राप रिजस्टर खोलकर हाजरी जिख सकती हैं। में कभी गैरहाज़िर नहीं हूँगा। तब मनमुटाब का मीका न श्रावेगा में इस चिट्टी को लिखकर श्रुपने मन की मफ़ाई नहीं दे रहा हूँ। न यह मेरी श्रूपने विकद्ध कोई दलील है। श्रापका मुबह वाला ब्यवहार पाकर में श्रूचरण में रह गया। वैसे पहले दिन ही श्रापका पहचान गया था। श्राज वही मेरी राय है। नारी, समक्त के श्राते ही श्रूपना कर्तव्य जान जाती है। पुरुष ते सदा से उच्छुक्कल श्रीर लापग्वाह रहे हैं।

लता ने दुइरा-तिहरा कर चिट्टी पट्टी । सारी वार्ते समक्त लेनी चाहीं, चैन नहीं मिला । अब वह रेखा के यहाँ गई । सोचा, पत्र पत्र हो है । दिनेश पत्र के व्यक्तित्व से अलग एक अबूकी पहेली है । किर भी पत्र के अक्र पहेली नहीं थे। अच्चर टेढ़े-मेढ़े उलके हुये लगे । प्रतीत होता लिखायट में भावुकता नष्ट हो गई है । तभी एक उदासी का अम मन में उठता था। सारी वात सुलक्त नहीं पाई । बात अधूरी लगी । मानों अमी दिनेश को कुछ और कहना था, जो कि वह इस बार नहीं कह सका ।

लता के मन में भुं मलाइट नहीं उठी। वह एक तरफा न्याय कर रही थी। दिनेश उसका कीन है, जो वह उसे आदेश दे। यह उसका कैंसा लुभाव है है वह तो कभी कुछ नहीं कहेगा। उस पर सन्देह करना श्रानुचित लगा। उसने अपना पल चन्द श्रद्धर लिखकर रख दिया है। यह उसका सही व्यवहार है। वह बलवान बनने की चेष्टा कर रहा हो, ठीक है लेकिन वे श्रद्धर लता की मखौला उड़ाने लगे। कहते—यह मैंने श्रपनी बात लिखदी है। लता मैंने इसी लिये सब लिख दिया कि तू मुक्ते पहचान लेने में भूल न करें। मेरा ही नाम दिनेश है। मैं श्रपना घमएड कभी भूलना नहीं चाहूँगा।

जता ने सोचा कि आज उस पर विचार करना व्यर्थ होगा! उसका सिद्धान्त एक ढोंग है। पत्र की वास्तव ध्वनि दिनेश की वाणी नहीं है। वह तो पत्र की आड़ से वातें कर रहा है। यह दिनेश अपनी निम्नता कभी नहीं स्वीकार करता है। पत्र की सब लाइनों के बीच एक 'अहमन्यता' छिपी मिलती है। जैसे वह लता के लिये जाल रच रहा हो। उसे डराने और धमकाने की ओर सचेष्ट हो। पर वह निरी बच्ची नहीं है ? पुरुप अपने जीवन में सीमा बांधने का ढोंग व्यर्थ ही रचता है। दूर से वे कहेंगे—में यहां खड़ा हूँ। तुम डर क्यों गईं। में और समीप पहुँचने में असमर्थ हूँ। तुम अपने पुराने संस्कारों को भूलकर, आगे आओ न! यह तुम्हारा मेरे पित अति उपकार होगा। तुम मेरी रहा कर सकती हो। मेरी आग मुक्ते मुलसा रही है। तुम आकर बुक्ता दो। मेरी ता मुक्ते सुलसा रही है। तुम आकर बुक्ता दो। मेरी ता मुक्ते सुलसा रही है। तुम आकर बुक्ता दो। मेरी ता मुक्ते सुलसा रही है। तुम आकर बुक्ता दो। मेरी ता हुन देवी हो, प्रकृति हो......

दिनेश मिस्टर सिंह की श्राड़ लेकर यातें करना सीख गया है। जैसे कि श्रागे स्वयं खड़ा न होना चाहता हो। क्या वह रेखा को ठीक पहचान गया है? उसकी यह प्रतीक्षा उसी के लिये होगी। वह रेखा का मिस्टर सिंहवाला दरजा जान गया है। श्रव वह रेखा की मार्फत उस ्री १ भाग कर्मा मार्थ

के पास पहुंच, उसके जीवन में प्रवेश कर रहा है। दिनेश के बारे में रेखा जीजी कुछ नहीं कहती है। सारी बातें जानकर भी कुछ नहीं सुकावेगी।

**लता रेखा के बँगले के पास पहुँची। देखा कि बाहर मिस्टर सिंह की** 'कार' खड़ो थी। क्या इसी तब के लिये दिनेश व्यवहारिक वातें बस्ता **करता है। वह इसी दास्त के लिये ग्रापना** व्यक्तित्व छिपाकर रखता है। सिद्ध करेगा कि वह कुछ नहीं है। मिस्टर सिंह एक शक्ति हैं श्रौर वह उस शक्ति का केवल एक श्रंग है। वह उनका सहारा पाकर चलता है। लेकिन वहरेला जीजी के पास अप्रकेला बैठा हुआ था। उसकी आखों में भय था। मन की कातरता फूटकर बाहर निकत्तना चाहती थी। क्या उसका हृदय किसी अज्ञात पीड़ा से भरा हुआ है ? यदि कोई उसके **हृदय को** छुकर पूछे, तो वह सरलता से सच-सच हाल कह देगा। क्या रेखा सारो बातें जानती है ? क्यों वह उसे श्रामंत्रित करने पर दुली ! यह कैसा व्यवहार था ? वह इन सव वातों से श्रामित्र है। वह उस श्रारोय की भूरती है। श्रानुचित को श्रापनाना चाहती है। श्राज तक यह जिस कमजोरी का अनुभ। करती रही, आज वह एक ढांचा वन गया। तो क्या वह दिनेश के व्यक्तित्व से डरती है १ ऋाज यह भय अकारण ही उठा है। वह उससे जालग रहेगी। रेखा जीजी कय कुछ कहती है। दिनेश वहाँ था। फिर वह स्वयं उठकर चला गया। मिस्टर सिंह आये। सब एक से हैं। रेखा जीजी अपने को छिपाये रहेगी। दिनेश कुछ नहीं कहेगा। बहुत हुआ, माफी माँग ली जीजी और मिस्टर सिंह यह कैसा खेल खेल रहे हैं ?

लता मिस्टर सिंह को रेखा के समीप देखकर भयभीत होती है। रेखा, मिस्टर सिंह से क्या चाहना रखती है ? दिनेश इस सबके प्रति अपेज्ञित भावना रखता है। रेखा उसे उलफाती है। रेखा श्रीर मिस्टर लता दोनों को समक लेना चाइती है। कल उसने पहले पहले अनुमान लगाया कि मिस्टर सिंह पूर्ण पुरुष हैं और वह रेखा जीजी एक साधारण नारी। लेकिन लता दिनेश को आँखों में कुछ हूँदा करती है। क्या चाइना होगो किनेश लिखता है कि आजकल सब बातें बक्त को कमोटी पर मिट जाती हैं। सब भूल है! उसको याद न करना ही उचित है; दिनेश शिकशालां है।

मिस्टर सिंह गृहस्य हैं। उनके बीबी है, बन्ना है। लता मिसेज सिंह को भली भांति पहचानती है। क्या वह पत्नी उसके जीवन में हकावट नहीं डालतो ? वह क्यों श्रापने पुरुष पर इतना विश्वास करती है। यह ठीक नहीं, श्रीर रेखा ... ! मिस्टर सिंह पति हैं। श्रव वे रेखा से क्या चाहते हैं ? उनकी उसके प्रति क्या सद्भावना है ?

— मिस्टर सिंह रेखा से माफी माँगने ग्राये थे श्रिपना पिञ्जली रात का व्यवहार उनको श्रमुचित लगा। एक सम्भव मोलनता दिल में फैल गई थी। वहाँ गाढ़ा मैल जमा होकर तैर रहा था। वह छोटो-सी बात मन से हटाये नहीं हटती थी। रेखा खाना खा, ग्राफिस के कमरे में बैठी हुई कुछ श्रावश्यक कागजों पर दस्तखत कर रही थो। नौकरानी ग्राकर बोली, 'मिस्टर सिंह श्राये हैं।'

'मिस्टर सिंह ?' उसके हृदय पर इस शब्द ने पैना डंक मारा । मिस्टर सिंह भीतर आये। उसने सरलता से पूछा, ''आफिस नहीं गये.?''

''तबीयत खराब है।"

रेखा चुप हो गई।

नीकरानी के चले जाने पर भिस्टर सिंह रेखा की स्त्रोर स्नांखें उठा कर बोले, ''मुक्ते कल की बात का बहुत दुःख है।' रेला श्रानी उँगलियों के नाख्नों पर कुछ लिख रही थी। कलम रुक गई। रेखा फिर भी कुछ नहीं बोली।

मिस्टर सिंह कह रहे थे, "एक गहराई पाकर व्यक्ति मौचका रह जाता है। धीरे धीरे वह अनुचित खिचाव में बदल जाता है। कर्ता ने हमें पैदा करने से पहले हमारे लिए बहुत-से उपयोगी साधन जुटा दिये थे। इसीलिए हमें सोचने-समभने में बहुत समय नहीं लगता है। अन्यथा इन्सान अपने को बिलकुल भूल जाता। किसके भरोसे कारे भविष्य का सम्पूर्ण भार लादे-लादे फिरा जाय। वह साध्य नहीं लगता। इसका उपचार होना चाहिए। किसी तरह हो ! जानकारी उचित है। इसी लिए मैं सही बात कह रहा हूँ।"

रेखा हार जीत नहीं जानती। होनहार होकर रहता है। उसे इस बात का विश्वास नहीं। रेखा कव हारी है। वह किसी व्यवहार से छुटकारा नहीं पाना चाहती है। वह हारी होती, हार मान लेती। सची हार पर व्यर्थ का करगड़ा न मोल लेती। दुःख न बटोरती। व्यथ बात न बढ़ाती। वह भावों के इन उफ़ानों की परवा न करती। उसे सवलता-बाला व्यवहार मान्य है।

श्रव रेला गूँगी है। श्राज मिस्टर सिंह से वह कुछ नहीं वोल रही है। उनसे गुस्सा नहीं। न श्रपमान की किसी चोट का दर्प है। वह तो नासमकी की बात थी। श्राखिर वह चुप क्यों है? मिस्टर सिह किसी भौति उसे बातों में पकड़ लेना चाहते हैं। श्रव बोले, ''दिनेश की बातें समक में नहीं श्रातीं।"

"क्या बातें ?" रेखा ने तटस्थ रहने की ठान, प्रश्न पूछ डाजा. वह दिनेश पर होने वाली बातें सुन लेगी । वह जानती है कि दिनेश मिस्टर सिंह को अपने व्यक्तित्व से ढंक लेने की समता रखता है। चाहे जीत किसी की हो। वह दिनेश के ढोंग को पहचान गई है। फिर भी जिस इधौड़ी से मिस्टर खिंह उसके हृदय पर चोट करते हैं; वह उनको अपनी नहीं है। वह दिनेश को सौंबी हुई है। उस चोट से मन में वेचैनी उठती है। एक अज्ञात भूख लगतो है। जैसे कि वह सब कुछ जानती हो।

मिस्टर सिंह बोले, "दिनेश ने ऋव की एक नया दाशनिक मजहब श्रपना लिया है। वह प्रेम पर विश्वास नहीं करता है। उसे वह पाखंड श्रीर दोंग मानता है। कहता है कि यह तो नारी-पुरुप का श्रापसी धोखेवाजी के खेल का एक जाल है। प्रेम तो वैडिमिन्टन की 'चिड़िया' की तरह है। साधारण वल से उक्काल कर, जिससे हार-जीत का निर्णय हो जाना है। वह साबित करता है कि प्रेम की दुहाई में 'श्रमह य नारीं उभी जाती है। उस पर मोह-ममता का फंदा बनाकर फेंका आता है। सब उसे फुसलाने को कहते हैं - तू आश्यदाता देवी है। वे शारीरिक अन्वेषण की चाइना का प्रश्न आगे नहीं लाते। चाइते हैं कि नारी श्रांचल के किसी कोने से अपने को उक ले। नारी का जागरूक रूप उसका श्रपने प्रति एक घोखा है। वह मंस्कृति श्रीर व्यवस्था, जो उसको सौंपो गई है, उसे नहीं भूलेगी। उसमें स्वयं कोई नई व्यवस्था बनाने की सामर्थ्य नहीं है। दिनेश फिर ऋलानिया कहेगा - प्रेम नारी के लिए एक प्राकृतिक गुणकारी दवा है। यदि वह पुरुप के हाथ को कठपुतली न बनकर, सही खेल खेल सके तो उपचार लाभदायक होगा। किसी भित्र पुरुष का मूल्य आके विना वह पति का मूल्य नहीं श्रांक सकतो है। यह शारीरिक नाता एक कसौटी है। उस दूसरे पन में पुरुष में कई दर्जन नारियों को उलकाने की समता होनी चाहिए। ताकि वह एक हो समय में सब से प्रेम कर सकने का दावा रक्खे। यह कोई स्वार्थ नहीं है । तब अनन्त की आहें मिट आयंगी । न इतनी वेदना ही दुनिया में फैली रहेगी, जितनी कि आज है। क्यों नार। एक आकर्षण -भर समकी जाय ? विवाह कोई सिद्धान्त नहीं है। मनुष्य ने समाज की

व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ इसे स्वीकार-सा किया है। सब जातियों का अन्त पशुता पर निर्भर है! पशु-श्रवस्था सही साबित होगी। वही पशु-गुण मनुष्य-भावना में सदा रहा, रह रहा है और रहेगा। इसमें छिपाब को बात नहीं।

लता इसी वातावरण में पहुंची। रेखा उठो। लेकिन उसने लना के चेहरे का रंग मुरभाया हुआ पाया। लता जो कुछ कहने आई थी, वह मिस्टर सिंह के आगे नहीं कहा जा सकता था। अपने मन में बड़ी देर तक भला वह वात कैसे छिपाई जाय। मन में आभी तक कई सवाल उठ रहे थे। अकारण, जिनके प्रति समभौते का कोई मोह नहीं था। मिस्टर सिंह फिर यहां हैं। बात का समाधान नहीं होता था।

''आ लता !' रेखा बोली।

उदास लता बैठ गई।

रेला ने पूछा, "कल के प्रायाम के लिए क्या तय किया ?"
"जो ठीक समको।"

रेखा ने नुसकरा कर मिस्टर सिंह से कहा, "हम लोगों ने कल पिकनिक' पर जाने का तथ किया था। दिनेशजो ने कहा कि उनको फुसरत नहीं है।

"दिनेश ने ?"

रेखा पूरी बातें सुना रही थी कि लगा ने बात काट, 'वे ब्रावेंगे जीजी।"

श्चन मिस्टर सिंह कहने लगे, "दिनेश न जाने क्यां सन लोगों से दूर रहना चाहता है। में चाहता था कि यहाँ वह मेरे साथ रहे। हजरत होडल में पड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि वह बन्धन पसन्द नहीं करता है। इसीलिए जोर नहीं दिया। नई जगह है, फिर बकालत का पेशा। कई खर्चे हैं। उसे कोई परवा नहीं। कल कह रहा था— वकालत चलेगी नहीं, डकती करनी पड़ेगी। जिससे कोई अज्झा आसामी फॅस जाय। इसके लिए वह मेरी 'पिस्टल' चोरी करके ले जायगा।"

"में उनके दल में शामिल हो जाऊँगों।" रेखा बोलो । कहती ही रही, "नौकरी से मुक्ते नफरत हो गई है।" उठते हुए मिस्टर सिंह बोले, "पिकनिक का तय रहा न ?"

लता ने कहा, "श्राज साँभ को श्राप सब मेरे यहाँ चाय पर श्रावेगे। वहीं ठीक कर लेंगे। श्राप दिनेशजी को सूचित कर दें!"

मिस्टर सिंह चले गये।

श्रव लता ने रेखा को दिनेश का पत्र दिया। रेखा सरसरी तौर पर पढ़कर, गम्भोर हो बोली, ''उसको कुछ झौर काम थोड़े ही है। मिस्टर सिंह कहते फिरते हैं, दिनेश ऐसा है, वैसा है। उसने इस चिंडी में श्रापनी परेशानो साबित करनी चाहो है। जैसे कि वही एक ईमानदार व्यक्ति हो। फिर वह अपने विश्वास से बार-बार मगड़ रहा है। वह स्वयं श्रापनी उलमन में है। उसकी यह मजबूरी एक खणिक श्रावेश-मात्र है। वह श्रापने विचारों को व्यथं ही एक श्रासाधारण व्यक्तित्व की दलील साबित करना चाहता है। जिस तरह उसने चिंडो लिखी है, वह श्रापनी धारणात्रों में उतना सरल नहीं है। उसका श्रापना विद्रोह श्रापनी सक्तता वाला धमण्ड हो है। जिस बात से छुटकारा चाहता है, वह उसकी श्रापनी निम्नता है।

"जीजी, तुम यह सब क्या कह रही हो ?" लता भौंचकी रहकर बोली।

'दिनेश को सम्मान की जितनी आकांदा है, वह स्वयं उतनी स्वीकार नहीं करता। लेकिन लता वह तैरी पूजा करने लगा है। तेरे इस सौआग्य के लिये बधाई देती हूँ।''

## "चुप रह जीजी।"

रेखा ने यह सब इसीलिए कहा कि श्राभी श्राभी मिस्टर सिंह दिनेश की वातों से वहाँ का सारा बाताबरण भर गये थे। वह दिनेश के तर्क को पहचान गई थी। श्रापने भीतर सिकुड़ कर भी वह उस भेद को खोल ढालना चाहती है। इसलिये श्राव लता के सामने उसका स्पष्टीकरण कर लेना चाहा। क्या वह दिनेश सच ही नारी को खिलौना सममता है। जब मन में श्राया उससे खेल लिया, श्रान्यथा चूर-चूर कर डाला। वह उसका बाहरी रूप था। वह श्रापने में नारी को क्या सममता है। खता को लिखे हुए पत्र में इसकी साधारण रूपरेखा मतलकती थी। वह पत्र बहुत सावधानी से लिखा गया है। रेखा तो उस व्यक्ति को पहचान गई है। वह उतना ही है, जितना कि वह सममती है।

खता ने रेखा जीजो से जो कुछ सुना वह उसके लिये तैयार नहीं थो वह दिनेश को उन लिखे हुए अच्हों तक सीमित मानती है। रेखा ने फिर न जाने क्या-क्या कहा। वह कल रात लता और अपने बीच एक रक्नान परदा डाल चुकी है। वह जानती है कि लता संकोचवरा इन्छ नहीं पूछेगी। कौनूहल है। उसे व्यवहार तक सीमित रखेगी। वह इसी बात के कारण रेखा के अग्रो निपट गूँगी वन जाती है। कुछ पूछना चाहकर भी पूछेगी नहीं। अन्यया वह मिस्टर सिंह के आगे उन्न भौति लाचार न बैठती। वह व्यर्थ ही अपना अधिकार भूल जाती है। रेखा लता को भयभीत नहीं करना चाहती है। वह लता अभी दुनिया को सही तरह नहीं पहचानती। जरा सी बात से धवरा उठेगी। इसीलिए वह परिस्थित सँभालते हुए बोली, ''लता, हमें हर एक बात को समस्या वनकर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। मैं तूमे यही सब समस्या वनकर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। मैं तूमे यही सब समस्या वनकर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। मैं तूमे यही सब समस्या रही थी।"

लता चौंककर बोली, ''जीजी, तुम रहस्यमयी हो ?" मौंबक्की उसकी आंखों की ओर देखती रह गई।

मिस्टर सिंह दिनेश के पास पहुँचे देखा कि वह किताब पढ़ने में मश्गूल था। उनकी आया हुआ देख कर, किताब एक ओर रख दी, बोला, ''इस वेबक्त कैसे चले आये? मैं खुद सांम को तुम्हारे पास जाने की सोच रहा था। कल तो हमें 'पिकिनिक में जाना है। मैंने लता को स्वीकृत की चिट्ठी भेजदी है। यद्यपि मुम्ते ऐसा हुक्म नापसन्द है। वे हमारी कौन हैं शिएक दम हम पर हुक्मत करना चाहती हैं। हमने उनकी वह अधिकार कब सौंग है। उनकी करत्तों में मेरी बातों का मूटा अर्थ लगाना भी शामिल हो गया है। यह नारी की अपनी कमजोरी है। पुरुष कहता है, तू ऐसी है। वह मन हो मन गुनगुनाती है— मैं ऐसी हूँ।' इसी लिए मुम्ते उस सारी जाति पर रहम आता है।"

मिस्टर सिंह चुपचाप सुन रहे थे। दिनेश कह रहा था, ''मैं चिड़ी नहीं लिखना चाहता था। फिर भी मुक्ते आपका साथी बनकर, उन लोगों का आदेश स्वीकार करना पड़ता है। लता के लिए मुक्ते चिन्ता है, कारण की वह रेखा की तरह सबल नहीं है। अपना कर्तव्य नहीं पहचानती। रेखा की चाह आप जैसी है। लता का नारी-रूप मेरे भीतरी पुरुष से बहुत मेल खाता है। यह कोई आकृ जा नहीं, सच-सच बात है। वैसे प्रत्येक नारी पुरुष अपनो लिखी परिभाषा में पूर्ण होते हैं। उनका अपना-अपना दृष्टिकोण होता है। पुरुष अलग-अलग भावना में भिन्न-भिन्न नारियों को पछन्द करता है। कभी ऐसी कि को बचोंवाला सरल स्वभाव लाई हो। कभी मन किसी नारी की बड़ी-

बड़ी आँखों से उलम जाता है। फिर किसी रूठी रमणों को मनाने की चाह यदा कदा किसके मन में नहीं उठती! सांवले रंग की किसी छोकरी से मन का उलम जाना आसान सी बात है। पुरुष का दिल मौसमों की तरह तब्दीलियाँ चाहता है। नारी तो दूसरे के अधीन होती है। इसीलिए उसे पुरुष ने नैतिकता को जंजीरों में आसानी से बाँघ लिया है। फिर वह होशियार तो है ही। उन्हें वक्त पर आदमी को तोल लेने का ज्ञान मालूम रहता है। यदि यह बात न होती, तो वे चहुत मुसीवतें उठातों। नारी अपने दिल के आहने में पुरुष की परछाई को भनी भाँति पहचान लेती है। '

"दिल के ब्राइने में दिनेश ! यह तुम्हारी कैसी धारणा है ?"

"यह सब सच वात है। ग्राच्छा वतलाग्रो न, रेखा को इतने समीप पाकर क्या तुमको तसली है!"

मिस्टर सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दिनेश बोला, 'तुम रेला के हृदय में केवल बसेरा चाहते हो। जानकर भी कि उस घोंसले में दुम ऋाजीवन नहीं रह सकोगे। जो बातें तुमने मुक्तसे कही हैं, क्या यह सब सुनकर मुक्ते खुशी हुई! वे सब एक दोस्त के खातिर मेंने सुनी। ऋाज में ऋब रेखा का वकील हूँ। क्या तुम विश्वास करते हो!'

"रेखा के वकील !"

"देखो दोस्त, पशु-पित्यों में एक मौसम त्राता है, जब कि नर त्रीर मादा श्रथ-साथ रहते हैं। वे श्रपने लिए घोंसला बना लेते हैं। वे कुछ दिन एक दूसरे के सभीप रहते हैं। एक दिन 'मातृत्व' का दान देकर नर चला जाता है। आगे फिर वह जोड़ा जीवन भर नहीं मिलता। उनका काम सृष्टि के सञ्चालन तक सीमित रहता है। उनका श्रापसी कोई रिश्ता नहीं होता। वहाँ भावना नहीं होती है। उनको भावुकता का जुलार नहीं चदता है। पुरुष की श्रादत आज भी वैसी ही है। नारी

संयम के लिए रूढ़ियों से गृहस्थी पसन्द कर चुकी है। वह एक आश्रय की चाह में पुरुष की गुलामी त्वीकार करने में नहीं हिचकती! यह कोई सम्यता का विकार नहीं है। बुद्धिवादी नारी पशुद्धों की तरह उच्छुद्धल बन सकती है। रेखा ने तो मुक्ते अपना वकालतनामा सौंप दिया है। वह अपनी 'सराय' में मुक्ते एक दिन बसेरा देने में एतराज नहीं करेगी।"

' ऋपनी सराय में !''

"नहीं तो और कौन-सा उचित नाम होगा! सदा से पुरुष का अपरी हाथ रहा है। इसीलिए उसकी जीत होती है। भला नारी के आंचल पर पहले दस्तखत कौन नहीं करना चाहता है!"

"पहले दस्तखत !" मिस्टर शिंह ग्रावाक् रहकर दिनेश को देखने लगे।

"यह ब्राश्चर्य की बात नहीं है। पुरातन काल से पुरुष ने ऐसा स्वभाव पाया है। राजा-महाराजाश्रों को देखो उनके यहाँ कई-कई रानियाँ होने पर भी छोकरियों के रखने का रिवाज है। इसके विपरीत एक वेश्या को ले लो। वह नय की ब्राड़ में ब्रपना कीमत बनाये रहती है। वह उसका जवरदस्त हथियार है। भला वह ब्रपनी कीमत कम क्यों करें १ पुरुष दल का प्रत्येक व्यक्ति भारी सन्तोष के साथ ब्रपने को प्रथम पुरुष गिनता है। यह बहुत ब्रजीव पहलू है। एक वेश्या कुछ पुरुषों को छोटी-छोटी सोने की नथें सौंप कर हरएक को लुभाती है। वे माग्यवान पुरुष सन्तोष के साथ नय ले जाते हैं। यह कैसा घोला है । यह पिता की नारी, पुरुषों के ब्रात्याचार के खिलाफ बगावत करने के लिए नथें उतारनी ब्रारम्भ कर दे तों "" !"

"दिनेश, यह तुलना अनुचित है। उस जाति पर वह मूठा अपवाद होगा।" "नारी अपना कर्तव्य सदा से मानती ग्राई है। एक यच्चे के याद वह उसी की खुशी में फूली समाई रहती है। उसका वक्त कट जाता है। लेकिन पुरुष क्या करे ! इसके लिए समकदार लड़कियाँ हर तरह अपने पितयों को उलकाए रहती हैं कि उनका पुरुष याहर न भाग जाय।"

''क्या दिनेश ?''

'नारी तो सहानुभ्तिपृर्वक अपने को धोंप दिया करती है, एक दिन । पुरुष वहीं टिक जाता है। समाज का यह निर्माण नारो-पुरुप के समकौते से ही हुआ है। फिर पुरुप ने उसे वेड़ियाँ पहनाई और क्या आज नारी की हालत कम दयनीय है ! उसके लिए कोई न्याय नहीं। यह जिस खूँ टे से वँध गई, गाय की भाँति वहीं जीवन भर रँभाती रहती है। अच्छा- हुरा सब सहती है। यह कैसा न्याय है ! कभी तुमने क्या इस पर सोचा !"

"श्रन्छा-श्रन्छा, सब सोचूँगा। चाय पीने चलोगे ?"

"कहाँ गुग

ं लता का निमन्त्रस है । सन्ध्या को ।"

''तो ऋा जाऊँगा।''

''पालत् वन रहे हो।''

1 dx. .

"दुम्हारा साथ है न । तुम्हारा दावा मेरा दावा है । तुम्हारा साथी हूँ, इसीलिए सब दया बरतती हैं।"

मिस्टर सिंह दंग रह गये, "दिनेश !"

'भैं श्राकुँगा। भूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी वात का इतमीनान रखना। हाँ, मैंने जो कुछ कहा है, वह तुम्हारे लिए है। रेखा को सुनाने से लाम नहीं होगा। वह सुन लेगी तो शायद मेरे इस श्रन्याय को न सह सके।"

मिस्टर सिंह के चले जाने के बाद दिनेश चुपचाप कुछ सोचता रहा । सोचा, यह दुनिया विचित्र है। इसमें कई उलकी कहानियाँ हैं। जीवन को तोल तोलकर खर्च करने पर भी उसका हिसाव रखना पड़ता है। ऋपने नफे नुकसान पर दूसरों की क्या राय ली जाय ? सारी दुनिया का कारोबार श्रपनी-श्रपनी सीमाश्रों के भीतर चल रहा है। ज़िन्दगी की कहानी, उसका खिलवाड़ उसके व्यवहार स्नादि के बाद इन्सान अपने को अकेला एक कोरी घरती पर पाता है। वहाँ यदा-कदा श्रपने पर धृणा श्राती है। सब कुछ फिर भी नित्य चालू है। कुछ ऋड़चन नहीं पड़ती है, पर वह व्यक्ति की ऋपनी रुकावट है, वक्त की नहीं। जीवन में सँकरी गलियाँ हैं। चौड़ी सड़कों के बाद लंबी मंजिलें हैं। एक-एक पल, एक-एक चुण ऋौर एक एक मिनट, सब भागता सा प्रतीत होता है। जैसे चुपके से कोई कान में कह जाता हो - यही है दुनिया का हाल ! नाते-रिश्ते, अपना-पराया दोस्त-परिवार, यह तो समाज ने बनाया है। इस हैं भावनात्रों के पुतले, जिनकी लहरें ताल में फेंके पत्थर से बने घेरों की तरह फैलकर वक्त में आक्रोफल हो जाती हैं। समय बीतता चला जाता है। जीवन दिनों, महीनों और सालों का जंजाल है। व्यक्ति एक विराम में सीमित है। साँस चलने तक इम जीवित हैं.....!

वह आज जीवन की तुरू परिभाषा के बीच अपटका रेखा पर, लता पर; नारी के उस आँचल पर, जिसे आज तक उसने एक भूल गिना है। आज वह सोचने लगा कि क्या सचमुच रेखा एक बसेरा है और एक लंबी यात्रा में थक जाने के बाद लता एक विश्राम की भावना ? वह उलक गया। जीवन का यह घन्धा सहज नहीं लगा। जीवन में गतिरोच आग गया था। वहाँ बहुत स्ना लग रहा था।

श्रव दिनेश ने 'शेव' करना श्रारम्भ किया। निषटकर चुपचाप

विस्तर पर बैठ गया। सड़ी-गली धारणात्रों के श्रनुसार विचार श्रीर तर्क चालू था। उसके दिमाग़ में 'बुद्धि-कीटाणु' रंगने लगे। वह चैवन्य हुआ। श्रपने भुलावे पर सोचा। फिर पलंग पर फैलकर लेट गया। ठोड़ी के नीचे तिकया दवाया। किसी खास बात का निख्य करना चोहता था। एकाएक वह उठ बैठा। मेज पर से सिगरेट उटा, उसे सुलगा कर 'बाथरूम' की श्रोर बढ़ गया।

उसने कपड़े पहन-कर ताँगा मँगवाया। उसके मन ने रेखा के घर जाने के लिए गवाही नहीं दी। लता के वँगले के फाटक पर ताँगा कका। ताँगा वहीं खड़ाकर भीतर पहुंचा। नौकर को बुलाकर पूछा, ''लता घर पर हैं ?"

"बड़ी बोबी ?"

"हाँ, वही।"

1명 | 27

"उनको यह कार्ड दे देना।" कहकर उसने कार्ड दे दिया।

नौकर चला गया। दिनेश ने अचरज के साथ एक बार अपने को देला और अपनी इस कारन्त पर हँखने लगा। (उसका मन कह रहा था कि वह मागकर कहीं दूर क्यों नहीं चला जाता है। दुनिया के किसी ऐसे कोने में, जहाँ मनुष्य नाम का सम्य जन्तु न रहता हो। यदि मनुष्य वहाँ रहता भी हो तो उसकी अपनी पहचान का कोई न हो। ताकि वे यह न कह सकें कि यह दिनेश आया है। उसकी ओर उँगली न उठावें। वहाँ केवल वही अपने को पहचानता हो। वह वहाँ रहेगा। उस दुनिया के समाज से उसे कोई मसलव न होगा। अपनी वातों की जानकारों के बीच स्वस्थ बनने की चेष्टा करेगा। वहाँ वह चेन से रहेगा। कारण, वहाँ अपने जीवन की व्याख्या स्वयं कर, उपहास उड़ाने का मौका न आवेगा। वहाँ की सामाजिक शेखियाँ, उसके लिए यन्धन नहीं यनेंगी।

उस आल से बाहर रहकर, अपने जीवन अनुभवों के कारण वह हर बात को तोलेगा। जीवन को एक नये उत्साह से चला लेने वाली शक्ति बटोर लेगा।

तो, दिनेश भाग जाना चाहता है। यह उसकी कैसी निराशा है ! कुछ कची चोटें लाकर इस तरह इट जाने की भावना क्या उसकी मौत नहीं होगो ? लेकिन मौत के ऊपर जो घन्धा श्रौर रोजगार है। होटल में रहने पर 'मालिक' किराया मांगता है। उसे रूपया चाहिये 🕹 समाज के ऊपर है पैसा आरे उसके नीचे इन्सान कुचल जाता है। गरीबी एक सामाजिक अपराध है। कुछ डकैतों के धन को बटोरकर, तहखानी में जमा करने का नाम ही है सभ्यता। तहस्वानों की हिफाज़त किसी युग में नाग देवता करते थे ऋौर श्राज करते हैं 'पूँजीवादी देवता'! जो शायद पुराणों के अनुसार नाग वंश के ही वंशज होंगे। जीवन के हर एक पहलू में महाजनों से बास्ता पड़ता है। बचपन में पिता की महाजनी है। जो सचेत रहते हैं कि बच्चा बुढ़ापे की लाठी बनेगा । वह लाठी साधारण मजबूत लकडी की न होकर, सोना-चांदी की होगी। विश्वविद्यालय में विद्या के ठेकेदारों ने ठेका लेना सिखलाया। उसका नफा था कि हर एक दफ्तर के काम का जीव बन जाय । दुनिया के लिये चाहे मूल्यवान भले ही न हो, फिर भी सदा एक नुकसान की भावना उसके मन में रही है। वह थी पूँजी की ्कसौटी।

शीला आकर बोली, ''बैठिए जीजी आ रहीं हैं।'

वह बैठा नहीं। खड़ा ही रहा। यह ठीक था। किसी के सुमाब पर निर्माग की चेष्टा की श्रोर उसका ध्यान नहीं जाता है। शीला चुपचाप चली गई।

श्रव दिनेश ने सोचा कि वह वैठ क्यों नहीं जाता। वह तो खड़े-

खड़े थक गया है। कुछ ठीक विचार भी नहीं कर पाता। वह पास पड़ी बेच पर बैठ गया। बाग की श्रोर नजर गई। विलायती कां के श्रोर ताड़ के पेड़ तटस्य लापरवाही से खड़े थे। सामने बरांडे के चारों श्रोर गमलों में फूल खिले हुए थे। सुन्दर-सुन्दर रङ्गीन फूल थे। पर सब के सब गन्ध हीन! उनमें केवल साबारण मुन्दरता ही थी। श्रोछी सी सजाबट—जिसका श्रान्तरिक हप भहांथा। एक हरी टहनी पर कागज का सा बना हुश्रा सफेद फूल था। कुछ नीले नीले. पीले-पीले, गुलाबी श्रीर लाल रङ्गों के फूल खिले हुए थे। वे कृत्रिम-से लगे। पहले मिट्टी के गमले बनाये गये। उनके बनाने वाले को यह जानकारी पूरी थी कि उनमें खाद श्रीर मिट्टी भरी जायगी। फूल का पौधा लगाया जायगा। फहारे से पानी छिड़का जायगा कि उनकी प्यास बुक्ती रहे। ज्यादा पानी से पौधा सड़ जाता है। इसी लिए गमले में नीचे निकास के लिए एक वड़ा सूराख बना हुश्रा है।

हरी-हरी टॅंगी बेलें कभी-कभी हवा के भोकों से भूमती हैं। वह खेल ! उनके गुच्छों से शुभ्र युवितयां श्रापने कपोलों को सहलाया करती हैं। प्रियतम के विछोह को भुलाने का सही कारण बन जाता है। श्रात किसी किब की इस कल्पना पर दिनेश को बड़ी हँ सी श्राई। फिर जो बड़े-बड़े लकड़ी के बने गमलों पर ताड़ लगे हुये हैं, उनके पत्तों की नोक बहुत पैंनी है। छूते ही चुम जाती है। वह पैनी पीड़ा हृदय तक पहुँचती है। लेकिन चौड़े-चौंड़े पत्तों का फैला रूप सही नहीं लगता है। पेड़ पौधों की कथा। विश्व में कीड़े-मफोड़े हैं, पशु-पत्ती हैं, इसी जीव प्रयाली के बीच इन्सान भी हैं। पशु-पत्ती पाल जाते हैं। कूलों को इम कैद कर लेते हैं। चिड़ियाँ मुक्ति पा उड़ जायँगी। पशु जङ्गलों की श्रोर भाग जाते हैं। लेकिन गमलों में खिले फूल.....! इतने में लता श्राई, बोली, 'श्राप तो बाहर बैठ गये।"

''यही फूलों की विवशता पर सोच रहा हूँ।" ''क्या विवशता है उनकी ?"

"हम पशु-पित्वयों को पालकर मुक्त कर सकते हैं। पेड़-पौधों को नहीं। यह दैवी उपेद्धा है। उनके पनपने की स्वतन्त्रता हमारी बचि पर है। उनकी मुक्ति हमारे हाथ में नहीं है।"

''श्राप जो न सोच लें कम है। मिस्टर सिंह नहीं आये।'' ''मिस्टर सिंह !''

"इाँ, चाय के लिए।"

"अभी एक बजा है। मैं तो एक जरूरी काम से आया हूँ। वह सुन लो। मुक्ते डेढ़ सौ रुपये अभी चाहियें। आप दे सकेंगी।"

लता कुछ बोले कि दिनेश कहता रहा, "यह कर्जे के रूप में होगा। मिस्टर सिंह शायद आॅफिस में होंगे, इसीलिये आपके पास आया हूँ।"

"चेक से काम चल सकता है!"

"नहीं।"

'श्राप कमरे में बैठिए'', कहंकर लता चलो गई। दिनेश लाचार-सा कमरे में सोफा पर बैठ गया। सहसा उसकी हिन्ट पड़ी मेजपोश पर। नीले स्त से बेल बनी हुई थी। एक कोने पर श्रॅगरेजी में लिखा हुआ था—लता। इस मामूली करीगरी की बात पर अनायास लोभ हो आया। यह काढ़ने का काम तो सब धरों की लड़कियाँ करती हैं। लता ने इसे काढ़ा था, इसी लिये दिनेश मुख्य हो गया। उसे मेज से उठाकर हिला-डुला रहा था कि लता आ गई। बोली, ''और ज्यादा तो नहीं चाहिएँ!'

दस-दस के पन्द्रह नोट मेज पर रख दिये। देखा कि मेज खाली है ब्रीर मेजपोश है दिनेश के हाथों में। "हाँ, इतने काफ़ी होंगे। लेकिन यह वहुत सुन्दर है।" अचरज के स्वर में कहा लता ने, "क्या ?"

"यह जो गोटियाँ रखने के लिए से श्रपने चारखाने बनाये हैं— चौकोर-चौकोर!"

"इस साधारण बात को महत्वपूर्ण बनाकर श्राप मेरा मन ऊँचा क्यों कर रहे हैं ?"

''यह तुमने ऋपने हाथ से काढ़ा है न ?''

''क्यों, ऐसी क्या बात है ? अपने हाथ से न कादती तो क्या किसी शिल्प-मन्दिर में भेज देती ?"

"माफ़ करना लता में आज पढ़ रहा था 'इव्सन' का मास्टर बिल्डर'! सुबह को निर्माण की एक ऊँची भावना पर सोचा था। बह शायद अचैतन्य भावना सी छिपी रही। इसे देख कर लोभ हो आया। बोकिन में लोभी नहीं हूँ।"

"कौन कहता है कि आप लोभी हैं ?"

"श्रीर यह रुपया भी चुकां दूँगा। एक साथ न होगा, तो किस्तों में सही। एक काग्ज दे दो लिखत पढ़त कर दूँ।"

"किस सुद पर।" लता हेंसी।

"सूद! वह शायद न दे सक्ँगा। मूलधन ही लौटाल दूँ तो बहुत होगा। कारण कर्जा बढ़ता जाता है ख्रौर में चुकाने की ख्रोर सचेष्ट रह कर भी असफल रहता हूँ।"

लता चुप रही। दिनेश उठा, बोला, "धन्यवाद,"

"यह साधारण कर्तव्य या।" लता गद्गद् हो गई। श्रपनो मावुकता में पसीज गई। यह कैसा श्रवसर श्राया है। क्या वह इसके लिए तैयार थी।

"सैं चाय पर आकंगा। आप निश्चित समसें।"

दिनेश चला गया। लता कुछ देर तक अवाक खड़ी रही। फिर गह से सोफा पर बैठ गई। यह कैसा तमाशा था दिनेश आया और रुपये माँग कर चला गया। वह उसे आज भी नहीं पहचान सकी। वह किसी दिन क्या माँग रख बैठे दे वह इनकार नहीं कर सकती है। वह एक महाजन है और दिनेश होशियार सौदागर। सोचा फिर — दिनेश बहुत सरल है। कहीं कठिन नहीं। आख़िर उसे कितना समका जाय। वह उसे उलका कर चला गया है। वह दिनेश इस भांति कर्जा मांगने क्यों आया! यह उसका अनुग्रह था या कुछ और दे वह अपनी कृतज्ञता छोड़ गया है। वह साहसो है। हर एक बात में अपना अपनया सौंपना जानता है। वह उससे कोई सवाल नहीं पूछ पाती। यदि वह पूछेगी, तो क्या वह अपने दिल का ताला तोड़ देगा दे

रेला इसी दिनेश को समभने का दावा करती है। क्या एचमुच वह बहुत धमएडी है या यह एक बनावटी बात है। यह इसको स्वीकार क्यों करें! रेला को वह पत्र दिखलाना भूल थी। दिनेश का विश्वास व्यर्थ ही कमजोर पड़ सकता है। रेला मिस्टर सिंह से कह सकती है कि दिनेश इस तरह के करतब कर रहा है। वह अपने इस व्यवहार पर हैरान हो, अपने को ओछी साबित करने लगी। मन के भीतर एक कमो महसूस हुई। कमरे के चारों और ध्यान गया। लगा कि आतशासाने पर जो गुलदस्ता है, उसके फूल सुख रहे हैं। माली को डांटना चाहिए। वह ऊपर दो दीवालों का कोना जहाँ छत को छूता है, वहाँ मकड़ी ने जाला ताना है। उसे नौकरों को साफ करना चाहिए। दरी देड़ी विछी हुई है। वह बाहर निकली, देला हैट स्टेंट वाले आहने पर धूल जमी हुई है। गमलों में पौधों पर सूखी डालियाँ लगी हैं। माली उनको काटना भूल गया है। वहाँ भी कोई कमी लगी तो अपने कमरे में जाकर मेज से लगी कुरसी पर बैट गई। दवात की स्थाही सूख गई थी, कलम का

पता नहीं है। पैड का ब्लाटिंग-पेपर घव्यों से भरा हुआ है। यह सब आज तक कभी नहीं देख पड़ा था। मालूम हुआ कि नौकर-चाकर सब आलसी हो गये हैं। लेकिन फिर ध्यान आया कि दिनेश इस सारी विश्वहुलता को धौंप गया है। वह उस और ध्यान न देकर वस्तुओं की गन्दगी से मन को बहला रही है। कभी तो है अपने भीतर, बाहर वह वैसे ही अमवश दीखती है। तो क्या वह ओछी नहीं है! कैसे बात को भुला दे। वह दिनेश के प्रति अपराध कर चुकी है। वह अपराध ही था।

"जीजी चाय का समान !" शीला आ कर बोली। उसने तंद्रा से चौंक के पूछा, "क्या वजा होगा!" "तीन।"
"तीन।"

शीना खड़ी रही । लता का मन क्याकुल हो उठा । वह दिनेश क्यों उते ऋपने समीप इस तेजी से खींच रहा है । वह उसके पास नहीं जाना चाहती है । दिनेश उसका कोई नहीं है । ये होनहार-सी घटनाएँ क्यों पछा नहीं छोड़ती ! एक लड़के को वह पहचान नहीं पाई थी, उसने आत्महत्या की । उसके बाद आज दिनेश की आँखों में उसने 'शैतान' को देखा है । वह सहम गई । काँप उठी । वह सब वो.....

"जीजी!"
"क्या है शीला!"
"और कुछ क्रेगा!"
"आभी से!"
"जैसा भी कहो।"
"आभी नहीं।"

शीला फिर चुप ।

लता ने शीला को अगर देखा, बोली, ''माँजी ने आज सबसे मेरी शिकायत कर डाली । त् सवाल पूछने क्यों नहीं ऋाती ?"

"तुम भूल गई होगी।"

''तब फिर सीखना बुरा थोड़े ही होता है। श्रच्छा जा, सब सामान

ठीक कर। चार बजे तक सब ग्रा जायँगे।''
शीला चली गई।

अहारी कि कि स्थान को लेंगल नहीं पाई।

दिशेश एक प्राग्रहीन कंकाल भौंप गया था। यह वात मन में उठ रही थी। आज कहीं कुछ कभी लगी, जिसे वह आज तक नहीं जानती। न यह सब जान लेने का मौका ही मिना था। श्रव श्राज की पार्टी में वह कीकी, लुटी हुई सी बैठी रहेगी। यह बात बार बार मन में उठती है जिन हाथों रुपया दिया, उसी से अब चाय की प्याली सौंपेगी। यह साइस नहीं होता था। पर दिनेश के माँगने पर वह सब कुछ दे देगी। वह उसकी महता के आगे किमककर खड़ी हो जाती है। उसे सममने का सवाल तो अभी-अभी उठा हैं। उसकी अधिक छान-बीन करने में वह खो सकती है। उसके व्यक्तित्व की रूप रेखा ! क्यों वह उस प्राग्रहीन कंकाल पर पाग्र डालने तुली है ! वह किसी भौति दिनेश को समक लेगी। यह भारी विश्वास है। लता ने ब्राज तक ब्रापने पर तर्फ नहीं किया। अब वह अपने का भावुकता की कड़ी जंजीर में बैंबी पाने लगी। जैसे कि आज अब वह स्वतंत्र न हो। तो क्या वह दिनेश बेड़ी पहनाकर चला गया है! लता अब तक सोई थी। दिनेश चुपके पास त्राकर बोला-जाग तू ! वह त्राखें मल कर उठी। देखा कि

If you want " to See

सराय दिनेश चला गया है। वह अव तक असाववान और भूत में थी। श्रन्यथा इस तरह न रहती। कभी हृदय में भूचाल उठता था। चाहे वह भ्रम ही हो, डर लगता कि वह खो जायगी। फिर सोचती कि दिनेश उबार लेगा। श्रव वह रोगियों है -- बहुत वीमार । दिनेश उपचार- ( करेगा-जरूर करेगा।

दिनेश क्यों चला गया ! वह रुका नहीं। वह कुछ पूछना चाहती यो। जरूर पूछ ही लेती। अपन वह उसे असहाय छोड़ गया है। वह श्वनजान आदमी है। दूर का है। आभा तक ठीक समक में नहीं आया है। क्या वह सब कुछ, सुलकाने की सामर्थ्य रखती है। वह तो उसे नहीं पकड़ पाती। उसके श्रामे से भाग जाना चाहती है। यह सारा विचार व्यथे है। लता ने सोचा कि अब समम-वूभकर चलेगी। श्रपनीं किसी भीतरी कमजोरी को चाह न बनने देशी। कहीं वह दिनेस में ऋपना 'पुरुष-रूप' पाती है। यह आभिव गलती नहीं है। वह उसके श्राकर्षण में ही पकड़ी गई सही; वह पहला व्यक्ति है, जिसे उसने श्रपने मन में इस तरह फैज़ाया है। श्रय वह सगा लगने लगा है। वह एक प्रश्रेय थकान में चूर-चूर हो रही है। अपन तक खुद अपने से मगइती रही है। इस एक अनुभव से दुनिया की जानकारी पा लेना कुछ स्रासान काम नहीं। वह स्राज तक स्रपनी पहचान से दूर थी। मानो किसी से कोई मतलव नहीं है सब से अपने को छिपाकर रखने की भावना मन में रही। कोई समस्या गढ़, श्रपने को सुलकाना नहीं चाहा। उसी लता को अपवलगा कि उसकी आरमा में दिनेश जाला वुन रहा है। वह मक्खी के समान उस जाले में फँस गई है। वह उसे तोड़ डालेगी। आज का इन्सान बहुत चापलूम और सावधान हैं 🗁 इसीलिए दिनेश के मन की छानवीन वाली चेंथ्टा, एक भूल वन गई ً । जो कि फिलहाल मानसिक है। वह आयो अपने को मजबूत वना 🛪

उसके श्रागे खड़ी होगो, ताकि श्रपनी श्रांखों में स्वयं उठी रहे। एक सन्देह होता जो श्रवहेलना-सा खो जाता था कि वह श्रपने में बन्धन नहीं पाती। श्राज तक पुरुष से एक घोखे की मावना मन में उठती थी। श्रव वह नहीं है! वह डर भाग गया है। श्रपने भोतर कई वार्ते उठ रही हैं। वे स्वयं दव गईं। श्राखिर वह किसी गहरी श्रनुभृति में ह्रव गईं। निश्चय किया कि वह दिनेश को श्रपना सारा श्रादर सौंप देगी। लेकिन वह क्या माँगेगा! क्या वह सब जान गया है। श्रन्थथा लेता के ही पास क्यों श्राया। उसका वह व्यवहार! सारे शरीर पर एक सुरसुरी पैन गई।

''चाय के लिये पानी तैयार है।'' शीला बोली। उसी समय 'कार' की आवाज कानों में पड़ी। लता भीतर खिसक गई! आहने में अपने को भली भाँति देखा। लगाकि उसका चेहरा 'मुरक्ताया हुआ है। वह अब तक अपने से बहुत कगड़ी है। उसने कपड़े बदले। अपने को ठीक तौर पर सँवारा। कुछ देर आहने के आगे खड़ी रही। अपने को पढ़ लेने की निरर्थक चेष्टा की। वह असफल रही।

श्रव गोल कमरे में पहुँची। मिस्टर सिंह वोले, "श्रभी तक दिनेश नहीं श्राया? में तो समकता था कि पहुँच गया होगा।"

लता ने सुनकर, बात अपने में रख ली। कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे अधिक बात नहीं सोचेगी। फिर मिस्टर सिंह बोले, "आपने 'पिकनिक' का तय किया?"

"पिकनिक !" भारी कौत्इल में लता ने दुहराया ।

"हाँ, रेखा श्रौर तुम निश्चित कर लेना । इम लोग चलेंगे।"

शीला फिर कमरे में ऋाई। मिस्टर सिंह को नमस्ते कर, लता की कुरसी पकड़ कर खड़ी हो गई।

कुछ, देर के बाद मिस्टर शिंह ने कहा, "दिनेश जिम्मेदारी नहीं सममता। अभी तक नहीं आया है। न जाने वक्त की पावंदी कब सममेगा !"

"तो में क्या करूँ ?" लता अनजाने कह बैठी।

"में आ गई", रेखा आते ही बोजी। 'राह में दिनेशजी के होटल में गई थी। मालूम हुआ कि वे उस होटल को छोड़कर चले गये हैं।''

लता की समभ में सारी परिस्थिति आ गई। उस नर-कंकाल के ढांचे में जैसे प्राणों की यह पहली सांस थी।

"कहाँ चला गया ?" मिस्टर सिंह ने पूछा ।

स्वयं रेखा भी यह नहीं जानती थी। उसने तो इतना ही सुना था।
मैनेजर बहुत परेशान था। वह सब लोगे से कुछ पूछ नहीं सकती थी।
प्राव हँस कर बोली, ''श्राव यह सारा काम ग्रापका है। मैंने तो जो सुना,
उसकी 'रिपोर्ट' दे दी।''

मिस्टर सिंह चुप रहे। लता ग्रापने मन में कुछ कुरेद रही थी। सब उससे ग्रानभित्त थे। वह सोच रही थी कि चला गया, बात सही ग्रीर ठीक है। शायद वह जगह नापमन्द होगी ग्रीर उसको ग्रापने लायक जगह हूँ द लेने का ज्ञान तो है ही। इस प्रकार चला जाना सही लगा। कौन उसे रोक सकता है? मन हुन्ना कि इसी तरह कहीं एक दिन .....। वह ग्राप्त घंटा बीत जाने पर वोली, ''चाय तैयार है। ग्राप्त इन्तजार करना व्यथ होगा।"

चाय चालू हुई श्रौर चलती रही। कुछ ऐसा जान पड़ा कि वहीं कभी रह गई है। सब जैसे किसी व्यवहारिक चर्या को निभा रहे हों। रेखा की मुस्कान फीकी लगती थी। लता श्रपने में ही उलकी रही। मिस्टर सिंह कुछ कहते जरूर थे, पर कोई उत्तर न पाकर चुप रह जाती। बारी-बारी से रेखा तथा लता की श्रोर देखकर स्वयं कुछ

छान-बीन करने लगे। हर एक का मन उतवाला हो रहा था कि दिनेश आकर न जाने क्या बात सुनावेगा। हर एक उसके बिना एक कमी महसूस करने लगा। दिनेश ने सवको अपने मन में टटोल लेने का अवसर दिया था कि कोई भी उसको जांच कर ले। वह कुछ कह लेने को उपस्थित नहीं है। रेखा सोचती रही कि दिनेश मिस्टर सिंह से जो बातें कहता है, वे सब उसी पर लागू होती हैं। वह जानता है कि मिस्टर सिंह मार्फत का काम भली माँति दिभा लेते हैं। वैसे दिनेश को रेखा से कुछ नहीं कहना है। मिस्टर सिंह सदा दिनेश को तारीफ करते रहेंगे। मानो उस पर कोई अहसान कर रहे हों। मिस्टर सिंह स्वयं वातावरण की गम्भीरता भाँप, दिनेश पर गुस्सा थे कि उसने सारा मजा किरकिश कर दिया। ऐसी परिस्थित में उन सबको छोड़ दिया कि सब उलक गये हैं। उनको दिनेश से यह छाशा नहीं थी। के

दिनेश, लता श्रीर रेखा के बीच अपनी लापरवाही बाँटने में कुशल है। इस पर न सीच, श्राखिर उसका पन्न ले मिस्टर सिंह बोले, ''लता मुमे दिनेश के इस व्यवहार का दुःख है। मैं उसकी श्रोर से माफी मांग लेता हूँ। वह मेरा सगा दास्त है। मैं उसे खूब पहचानता हूँ। वह सदा सूफ श्रीर पते की बात कहता है। कुछ, किसी पर लागू न कर, श्रापनी बात कहता है। मैंने एक श्रारमें से उसे जाना है। वह मुफे श्रापनी सब बातें सुना देता है। मैं दलील नहीं किया करता। रेखा से मैंने उसकी बातें कही हैं। वह मेरा सही दोस्त है। मेरे मन में कभी उससे छुटकार की चाहना नहीं उठी। मैं उसकी धारणाश्रों पर सोचता हूँ। वह सच्चा, खरा श्रीर ईमानदार श्रादमी है। दावा करता है कि उसकी किसी की परवा नहीं है। न वह भविष्य को मानता है।"

"यह विज्ञापन करने का बुरा तरीका नहीं है। आपने तो आपने

दोस्त की तारीफ करने का ठेका ही ले लिया है। प्रचार करने का इतना सुन्दर ढंग कम लोग जानते हैं।" रेखा ने गम्भीर मुस्कान छेड़ी।

'भैं जीजी की बात से सहमत हूँ।" रेखा की प्याली में चाय उड़ेखते हुए लता बोली।

"नहीं नहीं यस-यस ! मैं कितनी चाय पीऊँगी । भिस्टर सिंह अपने दोस्त का हिस्सा निपटा लेंगे।"

लता ने एक समोसा उठाकर तश्तरी मिस्टर सिंह की ग्रांर वढ़ा दी। समोसा दांत के नीचे दबा, चबाने लगी। कुछ देर वाद बोली, ''शीला ने बनाये हैं।"

—तभी दिनेश ने कमरे में प्रवेश किया। आते ही बोला "आप लोगों के आगे अपराधी हूं। आप लोग वेकार परेशान हुए होंगे। कोशिश करने पर भी जल्दी नहीं पहुँच सका। मैं मजबूर था। वह होटल छोड़ दिया। सब सामान दूसरे होटल में पहुँचाया है। हूँ भाग्यवान् कि चाय मिल जायगी।"

"वैठिए, इम त्रापका इन्तजार कर रहे थे।" रेखा बोळी।

लता ने चाय का प्याला तैयार कर दिनेश को सौंपा । दिनेश ने उसे ले लिया और चाय पीने लगा ।

श्रव दिनेश ने रेखा से कहा, "श्राप लोगों को धन्यवाद देना तो भूल ही गया हूँ।"

रेखा इँसी। सँभलकर उत्तर दिया, ''मै इतना भार न उठा सक्ँगी।''

मिस्टर सिंह को वातावरण का ध्यान आया। दिनेश ने आकर सारी परिस्थिति सँभालली है। वे कुछ न कह सके। लगा, दिनेश सब की शिकायतों का उत्तर सुलमाकर अब निश्चित हो बैठ गया है। रेखा बोली, "आपकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। आपने इतनीं देर कहाँ लगाई ?"

"कहाँ ?" स्वयं सवाल को उठाकर, दिनेश ने लता पर श्रांखें गड़ाई'।

लता सोच रही थी कि वह चुप रहेगी। जब उसे कहना आवश्यक होगा वह सही बात कह देगा। उसने दिनेश की क्रोर देखा। वह उससे कुछ मूक सवालों का उत्तर बूक लेना चाहती थी। अपने मन की बातो को खोद लेने तुली। लेकिन दिनेश ने आखें मूदलीं थीं। वह कुछ सोच रहा था। अब सावधान होकर उसने चाय की प्याली उठाई और पीने लगा।

"मैं आपके होटल गई थी। सुना कि वह आपने छोड़ दिया है।" बात कहकर, रेखा ने सवाल पूछ डाला।

"हाँ दूसरे होटल में चला गया हूँ। उस होटल में बहुत शोर गुला रहता था। कुछ सहूलियत नहीं थी। वैसे मुक्ते होटल का जीवन बहुत पसन्द है दुनिया में किशी भांति निभ जाना चाहिए। होटल भी एक साधन है।"

''दिनेश तेरा क्या है ? श्रासंभव को स्वीकार कर लेता है। कह देगा वह ठीक वात थी।" मिस्टर सिंह बोले।

"श्रौर मिस रेखा तो संभव को विश्वास मानती हैं। क्या यह कम श्राशचर्य की बात है ?" दिनेश ने श्रपना फैसला सुनाया।

रेखा यह सुनकर ठहाका मार इँस पड़ी। दिनेश व्यर्थ दार्शनिक बनने का दोग रच रहा है। यह जानकर इँसती ही रही।

लता तो टोक बैठी, "जीजी!"

श्रपनी हुँसी के पैलाव में सता को पाकर रेखा ने वात की ज्याख्या



की, "दिनेशजो, श्रापकी बातों से हम परहेज नहीं करती हैं। इस समय बाय तो पी लीजिये। बातों से पेट नहीं भरता है। श्रापका होटलों में रहना उचित है। मुक्ते इजाजत मिल जाती तो मैं यही करती। लेकिन वह श्रिधकार देने में स्वयं कल श्राप लोग कंजूसी करेंगे।"

'श्रिषिकार' ? मिस्टर सिंह बात पर सोचने लगे। दिनेश के व्यक्तित्व से रेला यह कैसा सवाल कर रही है ? यह दोनों साधारण रूप में ग्रामे विचारों का ग्रादान-प्रदान स्वीकार कर लेते हैं। क्या यह ग्रापस में साथ-साथ रहने का कोई समसौता है ? व्यंग यह नहीं। रेला ग्रापने विश्वास में सदा सबल रही है। दिनेश ने उसके विश्वास पर ताला लगाने की चेध्टा नहीं की। उसके ग्राधिकारवाली माँग पर विधान नहीं लगाता है। वह खडा होकर कह सकता है—रेला चलो। तुम भी होटल में रहो। समाज से मैंने श्राज्ञा ले ली है ? तुग्हारा व्यक्तित्व स्वयं समाल के उपर चमकेगा। तुमको इन बन्धनों से छुटकारा मिल जावगा। तुम श्राज्ञा न माँगकर, श्रापनी बुद्धि से वात तोला करो। अह व्यवस्था थोथी लगेगी। यह बुद्धि का युग है। लेकिन दिनेश चुपचाप वैठा हुग्रा था, जैसे कि श्रव कुछ नहीं कहेगा। यह चप्पी अग्राह्म लगी। सारा वातावरण एकाएक उदासीन हो श्राया। सव बात की गहराई पर गम्मीरता से विचार करने लगे।

रेखा सोच रही थी कि वहीं सावधान रहा करेगी। मिस्टर सिंह उसकी निर्वल शिक्तवाले मोरचे पर बार-बार प्रहार किया करते हैं। वह हरी डाल की भाँति हिल जाती है। वह स्वस्थ श्राकपंधा नहीं निसार पाती है। कभी दिल में त्फान उठता है कि 'छुईमुई' की भाँति उस पुरुष से लिपट जाय। तब क्या वह शरीर की रहा कर सकेगी? वह इन्कार करके भी उद्धिग्न हो उठती है। बार-बार कांप आती है। वह श्रपने जीवन को बहुत प्याद करती है। वहाँ सहज

ही किसी को जगह दे देना नहीं चाहती। श्रापनी सरलता के विरुद्ध समाज के लोगों पर कड़ा शासन बरतती है। वह पुरुष पर उत्सर्ग नहीं होना चाहती है। यह उसकी श्रासहायता नहीं, एक साधारण कमजोरी है।

लवा उलमन के परोच्च में दुबक गई। कौन अब कुछ कहेगा ! यह सन्देह उठता था। वह उनके बीच श्रपने को श्रकेली पाने लगी। कुछ बातावरण खुलता, वह श्रपने को श्रासानी से मुलका लेती। मन मैं एक 'सन्देह' उरता था कि वह कहीं 'श्रपराघ' साबित न हो जाय। वचपन की एक अवस्था होती है। उसे मस्तिष्क की अबोधता का युग कहेंगे। तब प्यार-प्रेम साधारण श्रिधिकार होता है। बच्चा सरलता से मुख दुख का श्रनुमान व्यक्त करता है। माँ पूछती—तुको मेरी याद कैसे श्रावेगी ? बच्चा चुपचाप श्रपने गले पर हाथ की उँगलियाँ रख देगा । उसके लिए यह याद एक खास सम्बोधन नहीं रह जाती है। यह केवल गले पर लगती है। हृदय से उसका कोई सम्बन्ध महीं है। वह विछोह का कैसा सुन्दर खेल है ? जीवन की विभिन्न रूप रेखाएँ, तमाछे के अलग अलग दश्यों से कम नहीं। बच्चा दिल की पीड़ा न जानकर, गले की गुदगुदी पर निभर रहता है। वह अज्ञात भूख, पीड़ा नहीं पैदा करती है। वहाँ समक कम होती है। भूल स्वस्थ बनाती है। लेकिन वह वच्चा भावी भावनाश्रों की कोमल डोरियों से प्रतिदिन वँघता जाता है।

रेखा, लता श्रीर मिस्टर सिंह—ये सब नारी पुरुप केवल हाइ— माँस के पुतले नहीं हैं; प्रत्येक का आपना मीतरी हिन्दिकीया है। एक दूसरे को पहचानते हैं। वे सब जानते हैं कि जीवन में बिना संघर्ष के किसी का व्यक्तित्व नहीं पनप सकता है। लता इससे श्रनभित्र रहने की डान चुकी है। इसके लिये कोई परवा नहीं बरतती है। उसे किसी सवल व्यक्तित्व की ग्राइ में रहना भला नहीं लगता है।

दिनेश ने सिगरेट-केस से सिगरेट निकाल परिस्थित समेट ली।
सिगरेट कूँ कने लगा। साधारण घरों में सा धुद्रां चारों क्रोर फैलने
लगा। वह उसके वीच सतर्क था। इस वहाने को पाकर कुछ सोचनेसममने के लिए तैयार नहीं था। यह अपनी वचत नहां थी। फिर
भी अपने को लता से नहीं छिपा सका। लता कुछ वास्ता पा, उस धुएँ के
परदे को हटाकर बोली, ''चाय ठंडी हो रही है।"

दिनेश ने ग्रादेश का पालन किया। चाय का प्याला मुँह से लगाया। चार पाँच बड़ी बूँटों में तब चाय पीकर, प्याला तश्तरी पर रख दिया।

रेखा चुन रही ! उसे यह उचित लगा । वह जानती थी कि दिनेश श्रमी कुछ श्रीर कहेगा । मिस्टर सिंह 'इजाजत' वाली वात का निर्णय नहीं कर पाये । श्राज रेखा ने यह नया सवाल प्रस्तुंत किया था । वह क्या चाहती है ? वह चाहे तो क्या श्राज दिनेश का मुकावला करने किसी होटल में जा सकेगी ! वह क्यों इस भाँति कगड़ा बढ़ा रही है ?

"दूसरा प्याला ?" लता ने केतली उठाते हुए पूछा ।

दिनेश ने लता की ग्रोर देखा। लता चाय उड़ेलने लगी। दिनेश ने इस उत्साह पर कुछ नहीं कहा। बचे हुए सिगरेट के दुकड़े की 'ऐशट्रें' पर मीन डाला। श्रव चाय की प्याली उठाकर, निश्चित हो रेखा से बोला, ''श्रपने सवालों को स्वयं हलकर जीवन को जागरूक बनाना चाहिए। इसके लिए इजाज़त वाली ठकावट की वात नहीं उठेगी। श्राप श्रपने श्रपनत्व को नहीं बहका सकेंगी। श्राप श्रपनी जगह पर ठीक हैं।"

वह सुनकर लता अवाक् रह गई। यह ठीक वात हो, वह दिनेश

की राय नहीं सुनना चाइती थी। दिनेश रेखा को हर एक पहलू से पहचान लेने तुला। वह जानता था कि रेखा अपने को व्यवहार की वाहरी िक कि से दक लेती है। इसे वह अपना सुख मानती है। आज तक वह किसी से अपनी पीड़ा नहीं बाँट सकी। उम्र के साथ-साथ उसका हृदय किसी 'श्रहोय' को पाने के लिए विद्रोह करता है। वह इस अवस्था में मां वनने की इच्छा।को नहीं विसार पाती है। दिनेश की दलील है कि नारी मौलिक नहीं होती है। उसे नारी-चाहनाओं का पूरा ज्ञान है। वह रेखा को पढ़ रहा है। उसके आगे घटनाएँ पैलाकर उसका मन पराव लेना चाहता है। वह जानता है कि कहीं रेखा चटल जायगी, तो वह सँभाल लेगा। वह रेखा को भली भाँति पढ़ लेगा। यह उसका विश्वास है।

मिस्टर सिंह बार-बार रेखा के नारीत्व में भावुकता बिखेर देते हैं। वह इसी लिए अपने को छिपा लेती है। उसका सही रूप पहचान लेना कठिन होता है। मिस्टर सिंह रेखा को अपने हृदय पर बनी कुछ संचित तसवीर सौंपना चाहते हैं। ताकि वह उसके अनुसार बन जास । उसका सही रूप पहचान लेना कठिन होता है। रेखा वास्तव में मिस्टर सिंह की तसवीर वालो भावुकता से ढर जाती है। वह साधारण नारी है। वही रेखा अभी अभी हँसी थो। वह उसकी बाहरी सत्यता का एक पहलू था। मन में भीतर कुछ कूठ छिपा रही है। कुछ जानती है, फिर भी अनजान बनी रहेंथी। दिनेश नारी को एक संस्था मानता है इसके बाद नारी पर अधिक विचार न करेगा। यह रेखा अपनी समस्क और दाबा का कठिन हथियार आगे लाई। दिनेश के आगे अपने नारीत्व को खड़ा कर दिया है। वह साबित करती है कि नारी खिलौना नहीं हैं। जीवन को अधिक महत्व नहीं देती। उसका हृदय नारी को इस स्था में पा, एक नर्मक अपने हता है। वह जानता है कि रेखा

उसे ऋपना कैदी नहीं बना रही है, जैसा ऋौर नारियाँ बरतती है। पुरुष को जोवन भीख-सा दान देकर, उसे ज़िलाये रखती हैं। रेखा सावधान हो, केवल खेल देख रही है।

मिस्टर सिंह ने रेखा को कब-कब नहीं चाहा। वे यदि गृहस्थ न होते, तो रेखा को पकड़ कर अपने साथ रखने को तैयार हो जाते। क्या रेखा अपने कुमारित्व से न घरराती १ उनकी बीबी है। आज रेखा निडर है। मिस्टर सिंह के समीप जाने का बहाना मिल गया है। चुपके मिस्टर सिंह ने उसके नारीत्व के तिनकों से नया घोसला बनाना शुरू कर दिया है। वह मना नहीं करती। फिर रेखा पजीत्व के दरजे से अलग रहने का बहाना हूँ द लेती है। वह गृहस्थी में इतनी स्वतन्त्र न रह सकेगी। जीवन पर नियंत्रण होगा। आज वह कुमारी है। कल पत्नी बनते क्या देर लगेगी! नारी यह बन्धन स्वयं स्वीकार कर लेती है। तब रेखा कैसी लगेगी? उसका क्या रूप होगा ।

"क्रब चलोगे ?" दिनेश ने मिस्टर सिंह पर वात लागू कर, सारा बातावरण संभाल लिया ।

"चलो, लोग इन्तजार कर रहे होंगे।"

''आप जा रहे हैं ?'' लता सवाल कर बैठी। फिर इस तरह पूछने पर एक मिन्मक मन में उठी। मानो कि यह अनुचित पहुँच थी।

दिनेश बोला, ''आजकल मेरी गृहस्थी सीमित है—होटल से क्लब तक। क्लब का आश्रय पाकर स्वस्थ हो गया हूँ।" कह, चुपके गुपडी-सुगड़ी किया कागज लता को दे दिया। लता सिकुड़ी।

दिनेश ने फिर सिगरेट मुलगाई। उठता हुआ बोला, ''मुक्ते व्यवहार की इस पोथी सम्यता वाले नियम मालूम नहीं; न वे मुक्ते मान्य ही हैं। अपनी जान पहचान वालों पर सब बरतना भूल होगी।'' मिस्टर सिंह उठ गये। दोनों वाहर ब्राये। पिकनिक के प्रोग्राम की बात दब गई थी!

श्रव सुभीते से लता ने वह काग़ ज़ खोला । होटल का विल था, जिस पर कि मैने जर ने ६०। >> )।। की वस्ती लिखी थो। वह चुपके मन ही मन इँसी। यह भेद रेखा से नहीं कहा।

रेखा ने बात शुरू की, "दिनेश को श्रापने व्यक्तित्व के बीच कहीं फिफ्फक नहीं है।"

''कैसे जीजी ?"

''वह सारी दुनिया को पहचान लेने का दावा कर के श्रापने को धोला दिया करता है। उसने यह ठीक बात नहीं ठहराई है। ऐसे ब्यक्ति जल्द नष्ट हो जाते हैं। दिनेश श्रापने को कंकड़ से भी कठोर साबित करता है। भूठ को सच बनाने वाली विद्या जानता है।"

''तुम क्या कह रही हो ?''

"देख न वह दूसरे के ग्राइसान को उठाकर ग्रापनी लापरवाही से मुक्त हो जाना चाहता है। जैसे कि बहुत सवल हो।"

'<mark>জ</mark>ीजी ?''

उसे कोई ज्यवहार नहीं चाहिये। यह स्वीकार कर यह उसे श्रपनाता है! मैं गलत हूँ कह कर साबित करेगा कि सिर्फ वही सही है।

इतनी सावधानी से चलना अनुचित होता है। यह जीवन को एक वैयक्तिक दूरी पर सोमित कर देता है। मकड़ी की तरह नारों ओर जाला बुन, अइम् को पैनी आँखों से बुनिया को देखता है। कोई भी उस जाल में फंस जाय, यह उसकी सवल भावना है। मैं सारी बार्ते सममती हूँ। मुक्तसे इसी लिए वह कुछ नहीं कहता है। मिस्टर सिंह के द्वारा कहला कर स्वयं अलग हट जाता है। इस मौति वह मुक्ते कोई सीखें दे चुका है। वैसे सम्मुख रहने पर कहेगा-- उसका किसी से खास लगाव नहीं है। वह अपने व्यक्तित्व में पूर्ण 'इकाई-मात्र' है।

''क्या कह रही हो जीजो ?" लता के हृदय में एक ग्रजीय भगड़ा शुरू हो गया। वह इस रेखा से कुछ पूछ लेना चाहती है। रेखा दिनेश की सारी दलीलों को खोलने पर तुल गई है। लता दिनेश को ऐसा नहीं पाती है। वह उस पर पूर्ण विश्वास करती है।

आज रेला सब कुछ कह देने की धुन में है। कहा 'दिनेश कहता है कि नारी के प्रति उसे कोई लोभ नहीं है। फिर भी नारी की अबहेलना करने का ढोंग रचता रहेगा।'

''अीजी, चुप रहो।'' ग्रागे लता नहीं सुनना चाहती थी। वह दिनेश पर किसी की राय नहीं सुनेगा। ग्रापनी एक राय स्वीकार कर चुकी है ग्रीर ग्रामी उसे समक रही है। वह जानती है कि रेखा सबल है। उसकी तरह भावुक नहीं। मय हुग्रा कि रेखा की दलील कहीं हृदय पर प्रमाव न डाल दे।

रेखा का विद्रोह दिनेश को ढक लेना चाहता था। क्या रेखा दिनेश को मिटा डालने की धुन में है ? दिनेश तोल-तोल कर कुछ ऐसी बातें कहता है कि रेखा के हृदय में राख से ढकी हुई 'नारी श्राग' मुलग उठती है। श्राज तक वह बहुत श्रामावधान रही है। श्रव श्रपने को नहीं संभाल पाती है। रोज वह दिनेश पर सोचती है। दिनेश रेखा श्रीर मिस्टर सिंह के बीच श्रपनी जगह बना चुका है। उन दोनों के लगाव को सही ठहरा, मखील उड़ाया करता है। वह पुरुष को मली मिति पहचानती है। उसके लिए पुरुष-भेद नहीं है। दिनेश रेखा के श्रागे खड़ा होकर कह सकता है—रेखा. यह तुम्हारा श्रपराध है। में उसे श्रपराध न कहकर दुम्हारी कमजोरी कहूँगा। दुमको सावधान सिना चाहिए। मैं वही पुराना हूँ। उतना ही श्रमजान। श्राज दुम

लोगों के बीच हूँ। कल, भविष्य, की जानकारी मुक्ते नहीं है। मैं आपनी अधिक परवा नहीं करता हूँ। कारण कि मैंने अभी तक निर्माण पर कभी विश्वास नहीं किया है।

इस बीच शीला सवाल की कापी ले ऋाई। लता ने उलका में पूछा, ''क्या है शीला ?"

"कुछ नहीं । एक सवाल पूछना था।"

रेखा ने किताब लेली। सवाल देखा और कापी पर इल करने लगी! शीला चली गई।

लता भौंचक्की रहकर सोच रही थी कि यह रेखा जीजी क्या है! वह उसे बहुत दिनों से जानती है। श्राज दिनेश ने एक नई विचारधार सौंपी है। क्या जीजी दिनेश से गुस्सा है ! यदि है तो क्यों !

राह में दिनेश ने बात शुरू की, "यह रेखा अपना 'ट्रम कार्ड' इस तरह क्यों छिपा लेती है, कुछ समक में नहीं आता। हर करह अपने को अजनबी साबित करेगी। वह आजकल मन में बार-बार एक बात सोचती है। वह एक भार है। एक बच्चे की मां बन जाने की भावना से अपना मन बहलाया करती है।"

''क्या दिनेश ?''

"रेखा के मन में एक बच्चे की चाहना है। वह मां बनना चाहती है। तुमने उसकी आँखें नहीं देखीं। उनमें एक भारी भूख छिपी है। मैंने उनकी खोखली आकृति में बच्चे का 'ढाँचा' दूँ द लिया है। वह हरती है कि उसकी यह मानुकता कहीं कोई जान न ले। आज तक उसे कोई सही पुरुष नहीं मिला। अन्यथा वह अब तक पहरणी में अवेश कर चुकी होती। आजकल वह अपने से असन्दृष्ट है। दुन्हों

2016.1 Will 11-1 11100

उसकी नारी-तृष्णा को जगा दिया है। वह स्वयं श्रपने मन में इस इच्छा को छिपा लेने की श्रादी हो रही है। वह लाचार है।"

"दिनेश ?"

"यह काम्पलेक्स युवातयों में आ जाता है! एक खास अवस्था के बाद बच्चे की चाइना उठती है। मेंने कई युवातियों की आंखें की की पाई हैं। रेखा आजकल बहुत परेशान है। वह मुन्दर-सुदर कपड़े पहनकर अपने की बहलाने की चेष्टा करती है। अपने का गुड़िया सामित न कर, स्वयं गुड़िया बनी डोलती है। उसकी समम्कर मेरा यह सही निर्ण्य है। वह अपनी बेबसी की जान कर चुप रहती है।

"दिनेश, यह भूठी वात है। में इसे कदापि स्वीकार नहीं करूँगा।"

"मिस्टर सिंह तुम संभवतः नहीं जानते हो कि 'व्रिज' की मॉित ही नारी-खेल दुरुह है। उसे जीवट व्यक्ति ही खेल सकते हैं। रेखा वाली अवस्था में नारी संवेदना चाहती है। यदि पुरुष ग्रपनं शारीरिक वल से उसे कुचल डोले तो वह विवाद नहीं करेगी। हम 'व्रिज' को जीवन से तीलते हैं। जीवन का 'दर्शन' उससे मेल खाता है। हम नारियों को ग्रलग-त्रालग दरजों में विभाजित कर सकते हैं। जङ्गली नारी-पुरुष 'सेक्स' के भयंकर खेल खेलते हैं। मौत तक से नहीं डरते। सर एक नारो में बैसी ही पगुवृत्ति विद्यमान होती है। वह स्वभावतः पुरुष से ग्रविक 'पशु' होती है। वह उसका ग्रपना साधन है। ग्रन्यथा वह सुन्दर गुड़िया बनी न डोलती। समाज में देखो, नारी पुरुप के ग्रागे समझक कर ग्राती है। ग्रविन श्रीत के रंगीन कपड़ों से ग्रपने को दक- कर जुमावनी बनाती है। यह पुरुष के दिल में वेचैनो पैदा करना जानती है। वह उससे मागती फिरेगी। इस माँति पुरुष को बावला वनानेवाला व्यवसाय किया करती है। दुम यदि उसे ग्रांख उठाकर '

देखोगे तो वह दुवक आवेगी। ऐसी श्रमजान बनेगी कि मानो दुमकों पहचानती नहीं है। समाज में पागलखानों का होना हितकर है। युवकों को वहाँ श्रासानी से जगह मिल जाती है। यदि नारी का श्रिकार होता तो वह श्रपने सब प्रेमियों को फाँसी पर लटकवा देती। श्रादमी होशियार होता जा रहा है। वह चोट खाकर श्रपनी श्राध्यात्मक प्रेमिका का स्वप्न देख, सन्तोघ कर लेता है।"

मिस्टर सिंह ने एक बड़ा जमाना देखा है। वे दिनेश को आने पहचाने हुए ब्राइमियां की भीड़ से ब्रालग रखते हैं। वह सबसे भिक्ष है। दिनेश श्रपनी दलील पेश करना चाहता था। नारी का सही वास्ता सुकाने पर तुला हुन्ना था। उसे ब्रापनी पूर्ण व्याख्या व्यक्त करनी हितकर लगी। ब्राब घड़ी देखकर बोला, "ब्राभी बहुत वक्त है; तब तक किसी होटल में न चले चलें।"

'कार' होटल की स्रोर मुझ गई।

होटल में पहुँचकर दिनेश ने पाया कि वहाँ भारी हल्ला था, मानो कि वही सही जीवन हो। वह इन होटलों में ही रहना पसन्द करता है। वहाँ उसे थकान नहीं लगतो। श्रासानी से श्राभ्रय मिल जाता है। वह श्रपनी पहचान के दायरे से मुक्त रह सकता है। वह श्रपने उपाय की उदारता में निभ जाता है।

श्रव वे दोनों चुपचाप कोनेवाली मेच पर बैठ गये; फिर 'हिंक' चालू हुत्रा । श्राज न जाने क्यों दिनेश का भीतरी दिल बहुत प्यासा हो श्राया था। प्यास बुमती नहीं थी। श्रव सिगार फूँ कने लगा। मिस्टर सिंह तथ्य से बाहर नहीं बहक सके । पीठ पीछे वाला रेला का श्राकृष्या बढ़ रहा था। श्राज रेला उनके जीवन की सही सवाल थी। वे बहुत सोचकर बोले, "रेला ठीक भेद तो है न।"

"भेद क्यों ? कुछ ऋौर कहो।

''मैं ऋषिक नहीं जानता ।''

"तब क्या दुनिया के सभी इम्तहानों के सवाल मुक्ती को हल करने हैं ?">

'शायद तुम कुछ ग्रधिक समक पाये होगे।"

'में यही जानता हूँ कि वह श्रपने नारीत्व के अपर-मजाक कर लिया करती है। श्रपने नारी-सोंदर्य से डाह पैदा करती है। पिछड़ती हुई उम्र में श्राज चाहती है कि किसी तरह लता से फीकी न लगे? ये लड़कियां एक जमाने से बदतमीज़ कहलाती चली श्राई हैं। चाहे बुद्धि से हो श्रथवा किसी नैतिक ढोंग के कारण ! बात सच है।"

"तुम्हारी धारणा ग़लत है।"

"तब छोड़ो इस फमेले को। मैं समफ चुका हूँ कि नारी का सौंदर्य गीय वस्तु ही है। हम पुरुपां की जरूरत शरीर हो सकता है, सौंदर्य खास नहीं। सौंदर्य केवल लुभाव है। नारी को समीप खींच लेने का बहाना-मात्र है। सौंदर्य तो एक गुण है। फूलों का रंगीन होना उनके उत्पादन का एक साधन है। तितली भौरे ब्रादि भरमाकर वहां बैठते हैं। इस बीच नागकेसर ब्रीर परागकेसर मिल जाते हैं। ब्रागों वे बीज का रूप लेते हैं। यदि यह न होता तो पेड़-पौंचे ब्रीर फूलों की जाति नष्ट हो जाती। इसी कसौटी पर हम नारी को परख सकते हैं। नारी ब्रापने शरीर का चुगा फेंक-फेंक कर पुरुष को रिकाती है। उसे ब्रापने शरीर ब्रोद या बहुत मरोसा रहता है। पुरुष-जाति ने नारी को ब्रानन्द की वस्तु गिन लिया। यही नारी के घमंड का कार्या है। वह मली मांति परिस्थित सँमाल लेना जानती है।"

''श्रच्छा, ग्रद क्लव चलें ।' कहकर सिंह उठे। दिनेश श्रभी धीरे-धीरे 'सिप' कर रहा था। यह ग्राज मिस्टर सिंह को सारी बार्ते सुक्ता देना चाहता था। उसके अधिकार की बार होती, वह एक ऐसा अजायबधर खोलता, जहाँ नारी के अंग-प्रत्यंग के मानचित्र टँगे रहते। वहाँ बड़े-बड़े प्राफों द्वारा नारी की अवस्था तथा भावों का प्रदर्शन होता। जिससे युवकों में नारी के प्रति फैली शला धारणाओं का निवारण हो जाता। नारी का गुड़िया रूप उनके मन से हट जाता। वे नारी के शरीर और मन को अलग-अलग पहचान-कर अपनी स्पष्ट राय देने में सफल हो जाते। नारी का विद्रोह नहीं छिप पाता है। विद्रोह में वह साधारण तकरार के बाद चुप रह जाती है। वह अपने शरीर का उपयोग जानती है। अतएव अधिक अरोकी नहीं बनती है।

वे दोनों उठे। क्लब पहुंचकर दोनों ने बिज खेला। 'नोट्रम्स' का खेल खेलते हुए दिनेश को लगा कि काडों के बीच लता का चेहरा फैल जाता है। जैसे कि वह बाजी जीत लेने के लिए सहारा हो। दिनेश 'क्लफ' करना जानता है। जानता है कि एक वेश्या यही बावा ऊपर रखकर अपना रोजगार चलाया करतो है। वह शरीर उसकी हुएडी हैं—'ब्लैंक चेक' है, जिस पर जितना चाहे लिखवाकर वह दस्तका करवा लेगी। क्या रेखा अपनी हिफाजत करना नहीं जानती है: "वह चतुर है। वह दिनेश के आगे लाज नहीं बरतती है।

कलव में कोई खास बात नहीं हुई। खेल समाप्त हो जाने पर करा-भ्रापने होटल लौट श्राया। काफी रात गुजर चुकी थी। उसने बायलमा में जाकर मुंह घोया। सिगरेट सुलगा, ब्रेसिंग टेवुल पर से कथी उठा-कर भ्रापने वालों को सँवारने लगा। वही देर तक किसी श्राजात विन्ता में बूबा रहा। श्रापने को भूल गया। ऐशट्टे से धुश्रा उठकर समूचे श्राहने को टक रहा था। उसके मन में एक 'श्रश्रं य' चाह उठी। सह एक बेकली थी। सोचा, यह दुनिया क्या है ? जहाँ रोज श्राक्तनथी मिलते हैं। अनजान लोगों की भीड़ में चलना होता है। उनको समभ लेने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हम सब श्रलग श्रलग रहें, एक दूसरे को नहीं पहचानें, क्या सारी दुनिया हमारे श्रागे रूप रह जायगी ? यह बात सत्य नहीं उतरती थी। जीवन में सदा श्राकार श्रीर व्यक्तित्व का मगड़ा रहेगा।

श्रव वह खिड़की से बाहर देखने लगा। चारों श्रोर निपट मुनसान या। उसने एक धोमी श्राहट मुनी। विचारधारा टूट गई। उसने नीचे कांककर देखा: श्रॅंथियारे में टाचं की रोशनी के सहारे एक युवती होटल के नौकर के साथ, सीढ़ियां चढ़ रही थी। वह उस रमणी का चेहरा नहीं देख सका।

रेखा और लता, दोनों युवती हैं। उनके बीच यह एक अनजान युवती अनायास आ गई। दिनेश ने सोचा कि अब वह सतर्क रहा करेगा। आज न जाने क्यों दिल में बहुत डर बैठ गया था। मानो कि अपने पर सन्देह उठ रहा है। वह उससे अलग रहना चाहता था।

वह कमरे से बाहर निकला। वह उस अनजान युवर्ता से कुछ पूछ, बोना चाहता या। सोचता कि अपना सारा मोह उसे बांटकर निश्चित हो जायगा। वह युवती, रेखा लता सबको ढक रही थी। नारी की जिस कुँ मलाइट से वह हरकर रहना चाहता था, उसका असली रूप पाकर

सावधान हो गया। आज जैसे कि एक लम्बे चौड़े स्टेज पर, वह आपमा पार्ट अदा कर रहा हो। उस स्टेज के परोक्त में लता और रेखा हैं।

मानव घटनाएँ गृहस्य, समाज श्रीर संस्था श्रवसर को उलकाने— वाली समय की गुरिययाँ हैं, इसके बाद है जीवन की भूल का नम रूप ? दुःल पीड़ा श्रीर विछोह ? इर एक इन्सान जीवन स्टेल पर श्रपना पार्ट श्रदा करता है — कुछ सही श्रीर कुछ गलत। श्रागे वे 'कैनवस' पर खिची तसवीरें धु'धली पड़ जाती हैं। एक याद रह जाती है। यह युवती उन सब मैली तसवीरों से उजली श्रीर उभरी लगी।

दिनेश दुनिया से दूर रहने की भावना रचकर भी श्रव उसके बहुत समीप था। कहां कोई उलक्कन नहीं थी। फिर सोचता कि इन सब लोगों के बीच वह कब तक रहेगा ? होटल के कमरे, किसी खास ग्रहस्थ का घर नहीं है। हर एक श्राकर बसेरा ले लेता है। किसी के लिये रकाबट नहीं है। वह युवती किसी एक कमरे में तत मर रहेगी ? दिनेश यदि उसके सभीप पहुँच सकता तो पूछ डालता — कीन हो तुम ? इतनी रात छिपकर क्यों श्राई हो। इस होटल से तुम्हारा क्या वास्ता है ? तुम नौकर के साथ चली श्राई । सातवें, श्राटबें, नबें, किस कमरे में हो ? क्या चपचाप रात भर वहीं रहोगी ?

वह ऋौर ऋागे बढ़ा। नीचे उतरा। डाइनिंग रूम के बाहर लगे बोर्ड पर टॅंगे कार्ड पढ़ने लगा:

नम्बर सात—ग्रहमद हुसेन । नम्बर ग्राठ — वे ० सोराय जी । नम्बर नी - एन० के० माधुर ।

दिनेश चुपैचाप लौट श्राया। इन नामों पर सीमित श्राकृतियों का ढांचा बनाता रहा। कहीं किसी कमरे में वह युवती है।

वह कौन होगी ? एक वेश्या या आर्थिक दासता की शिकार कोई

नारी। वेश्या तो अपने जीवन का कोई हिसाव नहीं रखती है। उसे सुबह से रात तक अवकाश नहीं मिलता है। फिलहाल लोगों के बीच सहूलियत से अपना जीवन काट लेती है। अपने शरीर और मायुकता के ऊपर पैसे का मूल्य आंकती है। अपना सुख-दुःख बाहरी चमक में छिपा लेती है। क्या वह किसी दिन एक पुरुष की होकर रह सकेगी? वह होटल इस नारी को रोजी का जिर्या है। आज की उसकी यही नौकरी है। उसे यहीं जीवन के कई साल मिन्न-मिन्न स्वभाव के लोगों के साथ, अलग-अलग कमरों में काट देने हैं! होटल के व्यक्तित्व से उसका गहरा सम्बन्ध है। यही उसकी आज की जगह है। यह पाँचू इस काम को इनाम के लोग पर करता है। उसके जीवन की पहली खुशी ब्वाय' यनकर पूरी हो गई है। अब चाहता है कि एक दिन दिड वेटर वन जाय! उसकी सीमा बहुत सीमित है। उसकी अपनी दुनिया यही, इतनी रह जाती है।

यह युवती श्रांधेरी रात में श्राहट विखेर कर खिस के गई श्रीर दिनेश के हृदय को एक कौतूहल सी प गई है। श्राव वह श्रान्थकार के वीच गौण लगी। उसका व्यक्तित्व मात, श्राठ, नी नम्बर के कमरों में से किसी एक में है। इस चलती दुनिया में रेखा, लता, वह युवती या फिर मिरटर सिंह, के॰ सोरावधी, एम॰ के॰ माधुर ? कैशी कशमकश है ? लेकिन वह युवती किसी की परवा को भूखी नहीं है। श्रपना कर्तव्य पहचानती है। उसे जीवन में थकावट नहीं लगती है। वह सावधानी से दुनिया में चलना चाहती है। उसका क्या नाम होगा ? नाम की व्याख्या के भीतर होता है इन्सान का व्यक्तित्व ? नाम का शान पूरी जानकारी है। वह युवती है निडर। इसी जिए इस तरह चल श्राई है। उसे कहीं श्रपनी जगह बनाते हुए श्रिधक हर नहीं लगता है। कोई किसक नहीं होती।

दिनेश को नींद आ रही थी। वह अपना मोह किसी को नहीं सींपना चाहता था। वह निश्चय कर चुका है कि वह दुनिया के किसी रोजगार में खास दिलचर्शी नहीं लेगा। इस अज्ञात रमणी ने उसके भीतरी पुरुष को सज्जग कर दिया। अब वहाँ विद्रोह शुरू हो गया है। वह युवती सुमाती लगी—मैं रेखा नहीं, खता नहीं हूँ। मैं तो तुमको पहचान लेने की शक्ति रखती हूँ। तुम केवल एक पुरुष हो।

रात बीत रही थी। दिनेश एक नारी जंजाल में फँस गया था। ऋक वह यककर सो गया। नींद ऋा गई थी।

मिस्टर सिंह रेखा से पूरी गवाही लिये विना घर लौटकर नहीं जाना चाहते थे। 'ब्रिज' के 'एक' शरीर पर बार-बार दिनेश ने प्राण् ढालने चाहे थे। वे दिनेश की बातों को अपनी बुद्धि से न परखायों। सदा ही दिनेश ने रेखा को ऊपर उठा, उनको सान्त्वना दी है। आज वे रेखा के नारी शरीर पर उसके जाल को ते इं डालना चाहते हैं। वे उसके बंगले पर पहुंचे। मन में भारी उत्साह था। वे रेखा के स्वस्थ शरीर की महक सूँच चुके हैं। वे रेखा को अपनाना चाहते हैं। यह सच बात है। मन का भूठा भ्रम नहीं है। ऐसा जान पड़ा मानो दिल में कोई कह रहा है—रेखा उनके योग्य है—उनके मन की सही तसवीर! यदि समाज सुविधा दे दे, तो वे रेखा को फुसला कर अपने साथ रखलें। यह उसका अपना स्वार्थ है। माना कि रेखा को बात स्वीकार न हो, तो क्या होगा? तब बात अधिकार से बाहर लगी। लेकिन यह जान कर कि रेखा उदार है, मन बुमाब हो गया। सब संभव है।

बँगले पर पहुँच कर ज्ञात हुआ कि रेखा अभी तक जीटकर नहीं

आई है। वह लता के यहाँ रह गई है। वे अब उलमन में पड़ गये। बात सुलमाने के लिए टेलीफोन उठाकर नम्बर मिलाया।

लता ने 'रिसीव' किया।

'भिस लता !'' मिस्टर सिंह बोले ।

''জী !"

"रेखा है।"

"श्रभी भेजती हूँ।"

**66** 39

कुछ देर टेलीफोन में एक श्रजीब शोरगुल होता रहा। एकाएक एक भारी शब्द सुनाई पड़ा, ''श्राप हैं!'' रेखा की श्रावाज गूँज उठी।

"तुम घर नहीं लौटोगी ?"

"दिनेशचन्द्रजी कहाँ है"

"होटल चला गया है।"

"कोई नया सबक पढ़ाया है ! सच बात यह है मिस्टर सिंह कि मैं अब जरा खटके से चौकन्ना रहना सीख गई हूँ।"

रेखा ने टेलोफोन का 'रिसीवर' रख दिया था। टल से घटी यज उठी। बात सच थी।

यह कैसा मज़ाक रहा। मिस्टर सिंह चुपचाप खड़े रहे। इसे अपनी भूल स्वीकार किया। इस तरह उनका चला आना अनुचित बात यी। रात हो आई है। रेखा तो स्वतन्त्र है। उस स्वतन्त्रता को बदमाशों की तरह लूट लेने की चेष्टा करना अनुचित बात है। यह बौद्धिक डकैती सही नहीं थी। लता न जाने क्या सोच रही होगी! उसका सन्देह पृष्ट हो सकता है। दिनेश यही कहता है कि उनका रेखा के इतने नज़दीक पहुंचना ठीक बात नहीं है। नारों से प्रेम करके उसकी भावकता को बाँच लेना एक ग़लत धन्धा है—सही हकावट नहीं।

टेलीफोन की घएटी बजी। सता बोल रही थी, "जीजी सिनेमा जारही है।"

"सेकिंड शो में ११

"हाँ, क्या आप चलेंगे ?"

"新!"

"दिनेशजी के होटल का नम्बर पाँच, सात, नौ है। उनको फोन कर दें। जीजो कहती हैं।"

"क्या दिनेश को ?" आश्चर्य से मिस्टर सिंह बोले ।

"क्या वे नहीं ऋावेंगे ?"

''शायद !''

"तत्र व्यर्थ 'रिंग' क्यों किया जाय !"

मिस्टर सिंह को कोई उत्तर नहीं सूमा। यह रेखा क्या चाहती है। यह सिनेमा जाना उसी के अपने मन की बात नहीं हैं। अनुरोध-सा करती है। उनको जाना चाहिए या नहीं। अभी रेखा तो कुछ और बात कर रही थी। वह अब रूर रहने की ठान चुकी है। तब साय जाना अनुचित होगा। दिनेश और रेखा, दोनों उनको सावधान किया करते हैं। दिनेश बार-बार कहता है कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करो। रेखा उसकी सब बातें चाव से सुनती है। जब से दिनेश आया, वे किसी बात पर अधिक विचार नहीं कर पाते हैं। वे बिना दिनेश की राय लिये अब कुछ निश्चय नहीं करेगे।

"श्राप क्या सोच रहे हैं ?" श्रव रेखा का सवाल या ! मिस्टर सिंह उलफन में बोले, "मिस रेखा !"

'हाँ, में ही हूँ 'काली नागिन' ! आपके दोस्त ने आपको छोड़ दिया -- बहुत-बहुत बधाई !" "दिनेश ने ! बात क्या है रेखा ?"

''क्या क्लब में कुछ नये सबक पढ़ाये हैं ?''

"नहीं तो।"

"नहीं! यह बड़े आश्चर्य की वात है। कोई सलाह नहीं दी है। आप अपनी राथ से आये हैं न?"

''रेखा !''

''सिनेमा देखने चल रहे हो ?"

65数 5,23

"हाँ, तुम।"

"मैं रेखा ! दुम क्या चाहती हो ?"

''लता कहती है।'

"लता !"

"उसो का प्रोग्राम है।"

''तव कोई पड्यंत्र रचा गया है।"

ं 'श्राप तो अफ़सर हैं। फिर आपको क्या उर है ?''

ं भिर भी · · · · · । <sup>33</sup>

"तो आप नहीं आना चाहते हैं!"

हं 'दिनेश को ''''''।''

ः "उनका साथ रहना जरूरी है। तन फिर सही।"

रेखा ने 'रिसीवर' रख दिया था। मिस्टर सिंह अवाक् खड़े रह गये। अभी तक फोन उसी भाँति कान पर लगा हुआ था। आखिर उन्होंने रिसीवर रख दिया। कमरे में इधर-उधर देखने लगे। सामने दीवार पर रेखा का वचपन का फोटो टंगा हुआ था। उसे देखा, फिर कुछ सोचकर फोन का नम्बर मिलाया। धएटी बजने की आबाज कान में पड़ी। घएटी बजती ही रही। अब कोई बोला, 'हलो ?' 'शीला ?''

<sup>66</sup>新 1"

''लता है। मैं हूँ.....!"

"नमस्ते, बुलाकर लाती हूँ।"

कुछ देर बाद शीला आकर बोली, "वे सिनेमा चली गई हैं।

''मालूम नहीं है।''

"ग्रन्छो बात है।"

श्चाभी रात क दिनेश की नींद टूटी। वह उठ वैठा। उसे बड़ी इंसी ब्राई। उसका भीतर युरुष उसे वार-बार धिक्कारता था कि भया यही उसका सही रूप है। एक साधारण नारी के कारण उसकी नींद तक उचट गई। क्या यह लता के लिए कमजोरी है? वह उस लड़की के व्यवहार से अचरण में पड़ गया। वह जरूर वेश्या होगी। उसे नारी के बारे में एक सरल विश्वास था कि वे जीवन में परेशानी का वातावरण लाती हैं। नारी की यह निर्वलता सबलता बनकर पुरुष को जीत लेती है। इसी लिए रेखा पर वह कुछ नहीं सोचता है। क्या उसे रेला की 'मोती लगो नथ' पर कुछ शक है ? या वह नारी-भूल मली भाँति पहचानता है। दिनेश बाहर कितना ही बच कर चले, उसका हृदय यहा-कदा नारी के लिए पिघल जाता है। सोचता है कि कोई नया ढांचा श्रव गढ़ेगा। वहां किसकी परछाई होगी, नहीं जानता है। स्मा जता इसी लिए श्रसावधान रहा करती है? दिनेश रेखा से साफ़ बात क्यों नहीं पूछ निया करता है! रेखा सबता पुरुष की आह चाहती है। पुरुष मिस्टर सिंह ही हैं। उनके पीछे समाज में बदनामी नहीं है। कारण, मिस्टर सिंह गृहस्थ हैं । यदि कोई आवारागर लड़का रेखा के यहाँ श्राना-जाना शुरू करदे, रेखा के चरित्र पर रोज नई-नई बातें समाज के बीच चालू होते देर नहीं लगेगी। दिनेश से कोई सवाल करे—तुम रेखा के साथ जाना चाहते हो। वह क्या उत्तर देगा ! वे दोनों साथ साथ कहाँ चले जावेंगे ! रेखा भी नहीं जानती होगी । क्या रेखा के मन में किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए वेचैनी बढ़ रही है ? वह श्रभी उस व्यक्तिको खुद नहीं पहचानती है। मिस्टर सिंह तो उस व्यक्ति के समीप पहुंचाने के लिए सहारा मात्र हैं। वह अकेली उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच पावेगी। रेखा घटनापूर्ण नारो है। उसके चेहरे पर एक कठिन मुस्कान का भाव है। उसकी ऋाँखों के नीचे उभरी इंड्रियाँ भक्ते ही सुन्दर लगती हैं, उनमें दुः खकी स्पष्ट छाप है। पहले उसका चेहरा ऐसा नहीं रहा होगा ! उसकी आँखों में एक तत्त्व है। वह रोजाना व्यवहार पहचानती है। वह सत्र कुछ जानती है। ग्रापने हृदय की भावुकता से ऊपर उसका ज्ञान है। अपने ज्ञान से वह अपने को धमकाया करती है। कभी वेचेनी में श्रापने ईध्यांपूर्ण श्राङ्गी की श्रान्य श्रक्तों से तुलना करती रहेगी । वह उन नारियों में नहीं है, जो अपने हृदय पर कंकड़ बिछा कर, उसे कृटने के लिए पुरुष को सौंपती हैं। वाहरी श्रसर से रेखा श्रालग रहना चाहती है।

घना श्रॅंषियारा था । वह रमणी कहीं सो गई है । रेला पर सोचकर, लता की रत्ना नहीं होती है । वह मकड़े की तरह उन दोनों नारियों के चारों श्रोर जाला बुन रहा था । यदि कोई सावधान लगती, वह चुपके दूसरी श्रोर भूल जाता है । वह महीन तार मकड़े के शरीर से निकलता है । मकड़ा तारों का जाला चुनता है मकड़ी वहाँ श्राती है । श्रांखिर एक दिन मकड़ी श्रपने नर को खा डालती है । यह तो वीमस्स व्यापार है । क्या मकड़ा इससे श्रनजान है ? जानता है तो ऐसा जाल क्यों नहीं बुनता कि अपनी रद्धा कर सके। या वह अपनी रद्धा नहीं चाहता है! मकड़ी के मानृत्व की आकांद्धा के सुख में वह सब परिस्थित भूल जाता है। वह मकड़ी चुपके अपने नर को मार डालती है। यह पित के प्रति उसकी कैसी उदारता है १ पशुआों में भावना होती है। छोटे-छोटे रेंगते हुए कीड़े 'नर-मादा' के रूप में साथ-साथ खेला करते हैं। इन्सान के बीच यदि यही कानून चलता तो क्या होता १ क्या वह मकड़ियों की जाति वाला न्याय अपनी नारों को नहीं सुकाना चाहता है। नारी जानकर चुप रहती है। यह उसका अनुचित मोह है।

इस रेखा को सब जानते हैं। उसका चरित्र है। उस पर वाद विवाद उठा करता है यदि वह सामर्थ्यवान् नहीं होती, उसके चरित्र के साथ समाज उसे नध्य कर डालता। सदा से समाज के पुरुष दल में नारी शरीर की चाह रही है। यह भेद की बात नहीं है। उस शरीर का विवाद बढ़ जाय ता वह जूठा हो जाता है। समाज तुरन्त उसपर उँगली उठाया करता है। लड़िकयों का चरित्र होता है। लड़कों को चरित्र पर वल देना सिखलाया जाता है। जब लड़की पुरुष के समीप पहुँचती है, उसके चरित्र की ख्रालोचना शुरु होती है। किसी को उस चरित्र पर विश्वास नहीं रह जाता है। यह लड़िकयों का भाग्य १ वे ख्राज इसका निपटारा चाहती है। कुछ हो जाय, उनको मान्य होगा। ख्रापनी ख्रालोचना से ऊब गई है। वे ख्रापना न्याय स्वयं कर लेना चाहती है। पुरुष से ख्राधिकार नहीं माँगेगी। अपना वल जमा कर रही है कि पुरुष दल के खिलाफ बगावत कर दें।

दिनेश उस कमरे की चटखनी खोलकर, उस लड़की से सही बातें पूछ सकता तो नारी श्रपवाद शुलकाना सहज हो जाता। यह उसकी चाहना थी। वह उस लड़की का मूल्य पहचानता है। यह कोई सन्देह की बात नहीं हैं। वह उसके लिए जाल बिछाने की चाहना नहीं रखता है। न उसे बल्सी के द्वारा गंदे तलाव में मछलियाँ पकड़नी हैं। वह परिस्थिति जानता है। वह भली भाँति उसे सँभाल लेगा। उस लड़की को भयभीत नहीं करेगा। ताकि वह अपनी बात सुना ले। वह उसका विश्वासपात्र बन जायगा।

उसने कपड़े पहन लिये। चुपचाप ग्रापने कमरे का दरवाजा खोला ऋौर वाहर निकला। ऋब वह सड़क पर खड़ा था। ऋगो वढ़कर उस नये शहर में निरुद्देश्य धूमता रहा। उसका कोई खास ध्येय न था। नया शहर; वह उससे ऋपरिचित है। फिर भी इघर-उघर घूमता रहा। मन को एक कमजोरी दवोच रही थी कि वह व्यर्थ घूम रहा है। चुपचाप स्नी सड़कों पर जा रहा था। किसी से उसे मतलव नहीं है। दिल उचाट था। वह विलकुल एकांत चाहता था। सोचता कि क्या वह इस शहर को नहीं छोड़ सकता है। अब तक की सब घटनाओं के लिए अपने को कसूरवार मान लेता है। क्या वह पागल हो गया है? मनं में तीला सवाल उठता था। वह श्रागे-श्रागे बढ़ता रहा। श्रव सँभल गया। देखा कि स्टेशन के सिगनलों की लाल-हरी रोशनियाँ चमक रही थीं। उसे कुछ, उम्मेद हुई। रास्ता सुनक गया। उसने अव में हाथ डाला। लता के दिये हुए रुपयों में कुछ बच रहे थे। कोई गाड़ी ऋा रही थी। वह दौड़-दौड़ा स्टेशन पहुंचा। उसने एक टिकट लिया। गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हुई। वह एक डिब्बे में धुस गया। देखा कि वहाँ एक गुजराती परिवार है बच्चे श्रौर उसके माता पिता! पत्नी को रही थी। बच्चा उससे सटा हुआ। पड़ा था। पति बैठा हुआ ऊँघ रहा था। गाड़ी ने सीटी दो। दिनेश ने उधर एक भरी-पूरी नजर डाली। मन की गाँठ खुल गई। वह गाड़ी से नीचे उतरा। निश्चय किया कि अभी नहीं भागेगा। गाड़ी चली गई। अप वह प्लेटफार्म पर टहलने लगा। वह एक 'लेमनेड' की बोतल मँगवाकर 'वेटिंग रूम' में वैठ गया।

"त्राप इस गाड़ों से नहीं जा गहें हैं ?"एक कुली ने पूछा । "नही, ऋव सुबह की गाड़ों से जाऊँगा ।" "त्पान सात बजे जाता है ।"

''बाहर कोई ताँगा हो तो रुकवा लेना। ११ कह कर वह लेमनेड पीने लगा । श्रव कुछ स्वस्य होकर बाहर प्लेटफार्म पर टहलने लगा । गाड़ी चली गई थी। चारों ख्रोर सन्नाटा था। मन फिर फोका हो ऋाया। उसने जान लिया कि आवारों की भाँति मारे-मारे फिरने में चैन नहीं है। वह स्टेशन से याहर चला आया। आगे बढ़ता रहा। अब बाज़ार के बीच पहुँच गया। उस रात्रि में भी एक बाजार में काफी चहल-पहल थी। त्राजीव शोरगुल था। वहाँ वेश्याएँ रहती हैं। वह वहाँ नहीं ठइरा । उसका शरीर सिहर उठा । इस अनैतिक वातारण से उसके सारे शरीर में छी-छी छी फैलने लगी। वह श्रीर श्रागे वद गया। भीतर मन में उनकाई आ रही थी। वह एक पुलिया पर वैठ गया। उसने श्रपने मुंह के भीतर गले तक उँगलियाँ डालकर के करने की चेध्य की, ताकि सारे मैल को बाहर फेंक दे। कै नहीं हुई। प्रयक्त व्यर्थ गया। उसे श्रपने इस नाटक पर बड़ी हँसी ऋाई । उसने एक बार सब घटनाओं पर विचार किया ! निर्णय किया कि वह सामाजिक जीव है । अपना बचाव उसके इन्थ में नहीं है। रेल के सफरवाला टिकट जेब पर पड़ा हुआ था। अब तक वह मीलों दूर पहुँच गया होता। वह दूर-दूर तक श्राखें फाड-फाड़कर देखता रहा। क्या पिछले दिनों की चन्द घटनाएँ सच थीं ? यदि सच ग्रीर सही हैं तो उसे समाज का नव-निर्माण करना पड़ेगा । जिस हालत में आज समाज है उसे उसमें कमी मालूम होती है । उसमें नये विचार त्राने चाहियें । इस पर ऋषिक ध्यान देना ठीक

रहेगा । उसका दिमाग लाली हो गया था । उसमें कुछ पिछली तसवीरें भरी थी। जिसे वर्तमान कहते हैं आगे उसका ढाँचा नहीं था। वह श्रारोय भविष्य पर विचार करना चाहता है। वहां काली-काली श्राकृतियां दील पड़तो हैं - बड़ी दूरी पर। श्रापनी पैनी दृष्टि से वह सब कुछ पहचान लेना चाहता है। भविष्य का हाल जान लेने की धुन में है। उस भविष्य पर कई उम्मीदें हैं। मौत भी वहीं है। लेकिन मौत तो वर्तमान-सी लगी। उसकी हर एक को जानकारी है। यह मन की श्रमन्तुष्टता ! वह रेखा के पाम जायगा । उससे कहेगा कि वहुत परेशान है। शायद वह कोई उपाय निकाल ले। नारी पुरुष से आधिक समम-दार होती है। लता के समीप पहुँचना असंभव है। उसके चारों अगर बीइड़ रेगिस्तान है। जब कि रेखा के चारों और घर्ना हरियाली है। वह केवल रेखा के पास जा सकता है ग्रौर कहीं नहीं। लेकिन रेखा क्या सममेगी ! उसे पागल तो नहीं मान लेगी। श्रन्यथा इस श्राधी रात को जाना ? यह संभव है। यह उसकी तृष्णा नहीं है। साधारण एक चाइ भर है। वह रेखा से क्या कहेगा? रेखान जाने क्या समफ लेगी! रेला उसे भली भांति पहचानती है। रेला सब कुछ जानती है। दिनेश की कोई बात उससे छिपी नहीं है। लता, रेखा श्रीर मिस्टर सिंह इन तीनों के वीच की घटनाएँ दिनेश सुन चुका है। कहीं रेखा ने कुछ अगैर समक लिया ? रेखा कर अपना दृष्टिकोण है। वह रेखा को वहुत सावधान कर चुका है। रेखा घोखे में पड़ती जा रही है। तब क्या दिनेश का रेखा के लिए कोई स्वार्थ है! श्रन्यथा इस तरह रहा का सवाल नहीं उठता। वह उस रेखा के मार्फत लता को बूफ पदा है। तो ....! दिनेश सँभल गया। वह किसे प्यार करता है-रेला अथवा लता को ? दोनों को या किसी को भी नहीं। वह बहुत निर्देशी जीव है। बह ऋपने भीतर बहुत शीतल है। मन में उफान

नहीं उठता है। कोई उत्साह नहीं है। वह श्रापने को बहुत बूढ़ा पाता है।

दिनेश ने फिर सोचा कि वह कहीं नहीं जायगा। होटल पहुँचकर सोवेगा। इतनी रात घूमना अनुचित है। तभी तीनों नारियों का फिलमिल-फिलमिल खाका मस्तिष्क पर उमर आया। वह रेखा पर अटक जाता है। वह रेखा न जाने क्या सोचेगी? न वह कुछ जानती है। रेखा के घर इस भांति जाना उदारता नहीं खगी। वह उसका अपना वँगला है। स्वतंत्र वह है। उसके चारों और कॅटीले तार होने पर भी दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। वहां कोई इन्कार करने वाला नहीं है। लता का खयाल गलत लगा। वह वहां किसी हालत में नहीं जायगा।

वह रेला के वँगले के पास पहुँच हो गया ! फाटक के भीतर प्रवेश करने पर हृदय को एक कमजोरी ने दवाया । चारों आर बना ग्रांधियारा था । ग्रांधी रात ! वह चोर डाकुग्रों की भांति कहाँ जा रहा है ! एक श्रीर भय उठा किर वह रेला से क्या कहेगा ? एक कोई ठोक उत्तर नहीं सूफ पड़ा । वह रेला के सभीर पहुँच कर चुप रहेगा । रेला है होगी तो नहीं । यह क्या समफेगी ? यह कैसा दाँव होगा ! वह इस नहीं कहेगा । वह लीट क्यों नहीं जाता है ? ग्रांखिर निश्चय किया कि वह रेला से कहेगा — में ग्रनजा ने यहाँ चला श्राया हूँ । अब जा पर हैं । तुम कुछ ग्रांथधा न समफ लेना । अके ग्रांना था, चला श्राया !

चारों ग्रोर सन्नाटा था। रेखा सो रही होगी। वह उस रेखा की जगाना चाहता है। ग्रब लौट कर नहीं जायगा। वह जगानेगा। रेखा उठेगी। बाहर चौकीदार ऊँच रहा था। वह उससे बोला, अभिन्न साहिबा है।"

आप ?" वह बुदा दिनेश को आश्चर्य से देखने लगा।

1000

मै उनका रिश्तेदार हूँ । अभी गाड़ी से आया हूँ । सामान स्टेशन पर छोड़ दिया । सुबह किसी आदमी को भेजकर मँगवा लेना ।"

चौकीदार सकपकाकर बोला, 'श्राप वैठि। में दाई की जगाता हूँ।'' दिनेश चुपचाप खड़ा रहा। नाटक का प्रारम्भ हो गया था। कुछ देर के बाद गोल कमरे में रोशनी हुई। रेखा का स्वर सुनाई पड़ा। रेखा बाहर श्राई। दिनेश को देखकर बोलो, 'श्राप ! श्राइए, में श्रमी सोच रही थी कि ....।''

चुपके दिनेश भीतर चला गया। रेखा सोफा पर वैठी। दिनेश खड़ा ही रहा। रेखा मुस्कराते हुए वोली, 'श्राप श्राये यह ठाक ही हुश्रा, श्राय वैठिए। श्राप तो खड़े ही हैं।'

दिनेश ने रेखा को देखा। अभी तक रेखा के ग्रारे से आलस्य टपक रहा था। वह बिचित्र-सो खिली हुई लग रही थी। वह कैसा सवाल पूछ रही थी। वह क्या उत्तर दे? रेखा वात त'ड़ कर बोली, ''पहले-पहल आप फिरफक वरत रहे हैं। यहाँ से तो आप प्रिचित ही है। आप मुक्ते न जाने क्या समक रहे होंगे? आप मेरे मेहमान है। मेहमान की खातिर करना फर्ज है। कहाँ से चले आये हो? मैं तो समकी थी कि न जाने कीन हजरत टपक पड़े हैं! यहाँ डाकगाड़ी आधी रात को पहुँचती है। अकसर उस से मेहमान टपक पड़ते हैं।"

"में सच हो स्टेशन है श्रा रहा हूँ।"

"स्टेशन से ?"

''टिकट लेकर गाड़ी पर चढ़ा था। फिर उतर आया हूँ।'' कहकर दिनेश ने जेव से टिकट निकाल कर रेला को दिया।

रेला ने टिकट ले लिया और स्टेशन का नाम पढ़ने लगी। पढ़कर सामधान होकर बोली, "बड़ी दूर माग रहे हैं। बिदा लेने आये हो। न आते ठीक था। वहां क्यों जा रहे हो ?"

''श्रव नहीं जाऊँगा।'

''नहीं जात्र्योगे १'

"हाँ !"

''तव टिकट क्यों लिया है ?''

"उस समय मैं यहाँ से दूर भाग जाना चाहता था।"

''श्रकेले ?''

**'हाँ** १"

"मैं तो समभी थी कि लता को साथ से जाओंगे।"

''लक्षा को ?"

''आपकी चिट्टी और इस तरह स्टेशन जाने से यही शक पड़ता है।" कहकर रेखा मुसकराई। बोली फिर, ''लता नहीं आई होगी। वह दरपोक है। मैं होती तो ऐसा मौक कभी न चूकती।"

"मैं श्रकेला ही जा रहा था। लता कुछ नहीं जानती है।"

"नहीं जानती ?'' रेखा श्राश्चर्य से बोली । कहा, 'तब यह आपका भारी श्रान्याय था ?''

<sup>८६</sup>श्चन्याय १

"मैंने श्रापकी लता के नाम लिखी चिछी पढ़ी है।"

'श्रापने वह चिडी पदी ै ?''

"लता सलाह लेने आई थी।" कहकर रेला उठी और दूसरे कमरे मैं जाकर, वहां से चिट्टी उठाकर ले आई। अब बोली, "यही तो है न ?"

"हाँ ।"

"उसके बाद यह सब तैयारी देखकर भना कोई क्या सममता ! और यह है आपके होटल का किल !"

"बिल ११"

'लता के यहाँ फर्श पर पड़ा हुआ। था? आपका नाम पटकर मुक्ते कौत्हल हुआ। यह सोचकर कि कभी आप सबूत माँगोंगे तो दे दूँगो, साथ ले लिया। यह बात लता ने मुक्ते नहीं कही कि वह बिल वहाँ कैसे आ गणा है। लेकिन मेंने देखा था कि आपने यह उसे दिया है। मुक्ते चिछी पढ़ने का कोई उत्साह नहीं था। वह खुद लाकर दे गई। उसी ने पढ़ने के लिए जोर दिया। मेरी समक्त में कुछ नहीं आया। आप न जाने क्या क्या बातें लिखा करते हैं।"

"रेलाजी!"

''सुनिए, श्रभी कोई चुपके मेरे कान में कह रहा था कि श्राप भाग रहे हैं। शायद मिस्टर सिंह का स्वर था। मेरी नींद टूट गई श्रौर सचमुच ही श्राप श्रा पहुँचे।"

रेखा के चेहरे पर बच्चों वाला सादापन फैल गया गया, जो कि किसी खिलौने के छिन जाने पर बच्चों के चेहरे पर श्रा जाता है।

''मेरा इस तरह आना अनुचित बात थी । इसी लिए चमा माँगे लेता हूँ।"

''इस तरह आप आवंगे, यह उम्मेद मुक्ते सदा रही है। आप असमय आना जानते हैं। आप तो निडर हैं; फिर आज आपको भयभीत क्यों पारही हूँ?"

श्रव दिनेश ने सब कुछ कह 'सुनाया। वह पांचू! वह युवती!! रेखा सुनकर दंगरह गई। क्या यह सब उसे ही सुनना था? वह क्या सुन रही है? सब कुछ सुना लेने के बाद दिनेश बोला, ''यदि उस स्वकी का चेहरा एक बार देख लूँ तो उसे पहचान सकता।''

**ंधक बार देखकर** ?'१

ा ं उसे कुछ-कुछ पहचान लूँ गा । उसके चेहरे की बनावट, आंखों

----

की भावना और बातें करने का ढंग जानकर पहचान लेने में श्रिधिक देशे न लगेगी।"

"तय क्या श्राप मुक्ते पहचानकर ही यहाँ श्राये हैं ?" "मैं ?"

"यह ठीक सा सवाल पूछ रही हूँ, न ?"

"हाँ श्रापका सही सवाल है। श्रापकी जगह पर लता होती, तो में श्राने का साहस न करता। श्राप किसी गृहस्य में होतीं, वहाँ पहुँच जाता। कोई हिचक मन में ब उठती। यद्यपि वह श्रमुचित वर्ताव होता? श्राप परिस्थित ठँभाल लेती है। वहाँ मुक्ते श्रपनी गलती पर भौंचका खड़ा रहने का मौका नहीं श्राता।"

''तब आप लता के विश्वास से क्यों खेल खेल रहे हैं ?'' ''नहीं तो ! लता पर मैं कुछ नहीं कहूँ या ?''

"क्या सब कुछ कह लेने के लिए में ही बची हूँ। जैसे कि सब सुनने का ठेका ले लिया है। उधर मिस्टर सिंह हैं। वे कुछ न कुछ कहते रहते हैं। आपने भी बहुत-सी बेकार बातें कह लेनी सीखली हैं। आर कोई होती....."

''क्या रेखा जी ?''

''श्रापने हमारी उस दिन की बातें नहीं सुनी थीं।''

''किस दिन की वारों ?''

'शायद त्राप भूल गये हैं। त्रापने मेज पर पड़ा हुन्ना कार्ड पढ़ा था। उसके बाद चुपके त्रापने हमारी बाते सुनो हैं। ग्राप दन भाँवि ग्रापना अधिकार क्यों बढ़ाना चाहते हैं। मैंने ग्रापने जीवन में छान बीन करने की कोई गर्थना ज्ञापसे नहीं की। मैं सारी बातें जानकर चुप रहा करती हूँ। ज्ञाज मेरा ज्ञाप के लिए बही पिछला ज्ञादर है। श्रंच्छा श्राप तो चेहरा पढ़कर मनुष्य को पहचान लेते हैं। मुक्ते ग्रापने क्या पहचाना है ? कुछ तो बता दीजिए ?''

''में ! नहीं तो ।"

"आप कह रहे थे कि एक बार देखकर उस लड़की की पहचान लॅंगे श्रीर श्रभी फिर ?"

''तो कह दूँ कि श्राप मुन्दर हैं, गम्भीर हैं श्रौर 'काली विल्ली' की तरह चतुर हैं। दिल साफ है। वहाँ मैल जमा रखने की श्रादत नहीं है।"

"लता ?"

"वच्चों की भाति सरल है।"

''क्या ?''

"उसे समक लेने की चेष्टा मैंने नहीं की। क्या इसका कारण आप स्वयं नहीं जानतीं ?"

"मैं इतना समक पाई हूँ कि आप पर उसका प्रभाव है।"

"प्रभाव ?" दिनेश हँ स पड़ा ।

"क्या आपकी यह धारणा कि नारी का सुन्दर होना उसकी मानसिक दुवलता को बढ़ा देता है, सच है!"

क्रिसने कहा।"

' श्रापके दोस्त मिस्टर सिंह ने ।"

''मिस्टर सिंह ने !''

"वे किसी के पन्न का समयन नहीं करते — आपका, न मेरा; कोई वित मुक्तसे नहीं छिपाते, इसी लिये कह देते हैं।"

"यह आपके सीभाग्य की बात !"

"क्या ?" अनायास रेखा के मुंह से निकला । वह सँमली । उसकी असि पूर्ण लिल उठीं । सीन्दर्य निखर आया । मन ही मन दिनेश ने सोचा कि रेला कितनी सतर्क है। रेला कुछ और पूछ लेना चाहती है। यदि वह सवाल करेगी, तो वह या जबाब देगा कुछ नहीं न है रेला ने वात उठा कर अपने पद्म का समर्थन किया है।

रेखा फिर बोली, "गुलाम खरीदनेवाले युग की बात कह रहे थे न!" गम्भीरता हट गई। एक सरल मुस्कान चेहरे पर फैल गई।

''गुलाम ! हां, मिश्र की महारानियों की तरह ।"

"तब सच बात कह हूँ ! तुम सब जानते ही हो ! मिस्टर लिंह आकर कहते हैं — तुम मुक्ते परेशान करती हो रेखा । सिर्फ आपको मेजने के लिए वे मुक्तसे फोटो माँगकर ले गये थे । मैंने जानकर मना नहीं किया । आपने आकर बिना समके-त्र्के उनके पद्ध में वकालत शुरू कर दी । मैंने कई बार चाहा कि मिस्टर सिंह से कह दूँ — मैं पिशा चिनो हूँ । तुम कहाँ जानते हो ! तुम उन पगलीं भावनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते, जो सदा मुक्ते घेरे रहती हैं । मैं स्वयं उनको नहीं पहुचान पाती । फिर भी चुर रहती हूँ । क्या तुम वह सब जानकर आज मेरे पास आये हो ! नहीं, तुमको मेरा भय नहीं है । मैं यह चाहकर कि मिस्टर सिंह की परेशानो न बढ़ाऊँ, आपने को आसमर्थ पाती हूँ । मुक्ते अपनो करत्तीं का पछतावा होता है । क्या आप सब कुछ, नहीं जानते ?"

66群 ?"

"मिस्टर सिंह ने आपसे मेरी एक एक बात कही है। आपने तो मेरे कोटो को पीट पर सिखकर भेजा था — जादूगरनो १ वह मैंने पढ़ा है। आपका स्वभाव जानकर सुरा नहीं माना। मिस्टर सिंह आपसे मेरी कोई बात नहीं छि गते। कभी कुछ बाते बोट करती है। मैं गुरमा खाड़ी हूँ। दिला में हुएई नहीं बटोरती। धुक्य के विश्वास को अपनी चाहना से मिलामर मौनः रहा करती हूँ।"

'तब तो मिस रेखा, मैं माफी का इकदार हूँ। जो बात मैंने लिखी, वह साधारण मज़ाक थी। मैंने वह फोटो इसीलिए लौटा दिया था। मैं चाइता, उसे ऋपने पास रख सकता था। मैंने यह नहीं किया।" कह कर वह चुप हो गया।

दोनों चुपचाप रहे। दिनेश ने सोचा कि वह उस रेखा पर किसी घरेलू सामान की तरह राय नहीं देगा। रेखा वैसा ढांचा होती, तो वह उसे अपने होटलवाले कमरे में 'हैट-स्टैंड' की भाँति खड़ा कर देता। रेखा हाड़-मांस की बनी है। उसमें प्राण हैं। उसे रेखा में कोई ऋहमता नहीं मिलती। वह शायद सही बात की व्याख्या के बाद कुछ ज्यादा नहीं सोचती है। निरर्थक सवाल नहीं करती। किसी अज्ञात पुरुष पर एकाएक रहम नहीं करेगी। यह सब उसने व्यर्थ का कगड़ा फैला दिया है। वह क्यों किसी के बीच खड़ा हो जाय ? अपने व्यक्तित्व के लिए किसी की आड़ नहीं चाहता। यह अपने दिल में नारी को साधारण जगह नहीं देना चाहता है। कारण कि वह जल्दी प्यार करने लगती है। अधिक देर तक अपनी कोमल भावनाओं को छिपाना नहीं जानती। वह प्यार स्वस्य नहीं होता है। तो क्या वह एक कठोर सत्य की भौति लता को प्यार करने लग गया है। रेखा यही सममती है। बह दुनिया में फैली चीजों के प्रति मोह नहीं बटोरता श्रीर उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं बची है, जिसे रेखा मांग लेने का साहस कर सके ! एक मूठे सवाल ने उसे घर लिया। लता के प्रति एक पगली भावना-वाला सवाल उसके मन में उटता है—शरीर का लुभावना त्राकर्षण ! यदापि उसमें लता को अपनी बाहों में समेट लेनेवाला उत्साह नहीं हैं; वह अपने इस श्राधकार की मांग नहीं करना चाहता है। वह जानता है कि वह किसी 'अज्ञात' को प्यार करता है। क्या वह 'अज्ञात' लेती ही है ? आज तक उसने अपने चरित्र में आत्मश्लोषा की मायमा नहीं

पाई। आज वह लाचार हो जाता है। हर एक बात सम्भव लगती है।
श्राचैतन्य भावना की श्रांखलाओं को वह अलग और दूर हटाने की धुन में
है। किसी 'अज्ञाता' के लिए वह इतना उतावला क्यों हो रहा है ? वह
नारी को दुरुह जानकर डर जाता है। यदि इस बक्त लता सामने
होती, तो वह कह देता—तुम पर मैंने कभी कुछ सोच लेने के चेष्टा
नहीं की है लता। रेखा याद न दिलाती, तुमको भूल गया था। हृदय
में पीड़ा का होना पहचानकर भी उपचार नहीं करता हूँ। प्राकृतिक
बात स्वस्थ होती है, बाकी अस्वस्थ! मैं तुम्हारी संभव सुन्दरता को
पहचानता हूँ।

''नींद आ रही है क्या ?' रेखा बोली।

''नहीं तो ?"

"श्रीर दिनेशजी, मैंने कभी मिस्टर सिंह को चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं की। श्रापकी उन सारी दलीलों ने मुक्ते सबल बनने में बल दिया है। श्रव वह सब बातें विसार चुकी हूँ।"

फर दिनेश चुप रहा। भीतर मन में एक हल्ला शुरू हो गया या। क्या वह उस होटलवाली युवती को आसानी से नहीं पा सकता है। उस होटल के अस्तित्व में दिनेश का अधिकार है कि वह उस सकती को प्यार करें। होटल के रोजाना जोवन में वह लड़की भाग सेवी है। दिनेश ने इसे अपना घमंड स्वीकार नहीं किया। वह अभी बहुत कमजोर है। लता से डर जाता है। वह लता को बलवान मान सेता है। होटलवाली लड़की निर्वल है। आर्थिक कारणों से पुरुष की द्यास्ता स्वीकार करती है। अपने व्यक्तित्व को अपने में छिपाकर बुक्या आपी-आपी सत को आया करती है। वह भी रेखा के यहाँ आपी सत को आया करती है। वह भी रेखा के यहाँ आपी सत को छाया। इसर-उघर फिरकर थका हुआ है। यहाँ विभास होने चला आया। इस लड़की और दिनेश में क्या

श्रान्तर है ? वह नासम्भ लड़की किसी की विशाल बाहों में चुपचाप सो गई होगी। लेकिन दिनेश यहाँ श्रासहाय बैठा हुन्ना है । एक नारी के सम्मुख श्रापनी हार स्वीकार कर चुका है कि वह भाग रहा था। श्राकमर नारी उस के बहुत समीप श्राई है। उसने उसे श्रुकर देखा है। श्राज वह मदारी के खेलवाला राजगार करने पर तुल गया है। भने ही वह श्रासंभव हो। श्राज वह रेखा श्रानजाने लता को उसे मींग रही है। वह उसे समभा देना चाहती है कि ने दिनेश श्रापने दिल में लता के लिए जगह बनाली है। दिनेश स्वय इस बात को नहीं समभ पाता। जीवन के श्रावसरों की बड़ी देरी में से वह किसी खास यादगार को ऊपर नहीं उठाना चाहता है। वह यह सावधानी नहीं वरत सकेगा। श्राव वह बोला, ''मिस रेखा!'' देखा कि श्रांखें उसी पर टिकी हुई थीं। वह चुप हो गया। कुछ कहना चाहकर भो उस टकटकी वाले वर्ताव में उलम गया।

रेला पैनी इंसी ह सते हुए बोली. ''दिनेशजी, ग्राय ग्रपन व्यवहार में भूठी ग्राकृतियाँ बना लेना भली भाँति सील गये हैं। जैसे कि ग्रायका मन तथा उसकी कुछ मानुकता नाले उफान ही, ग्रापकी ग्रपनी दुनिया हो। जब मन में ग्राया चले ग्राये ग्रीर नेसे हा चले जाँयगे। ग्रापका यह योथा व्यक्तिवाद बहुत खोखला लगता है। लता ग्राजकल उलका में पड़ी हुई है कि ग्राप उसके सही प्रेमी हैं या नहीं? उसने ग्रमी तक मुक्ते कोई इशारा नहीं किया है। लेकिन जब पूछेगी, कह तूंगी कि ग्राप ग्रच्छे 'गुलाम' बन सकते हैं।"

"रेखाओ !" दिनेश सावधान हो गया।

'मेरे घर पर आने से पहले आपने वह बनावटी पर्दा हटा दिया। है। यह मेरे लिए खुशी और सन्तोष की बात है।"

"श्रापने गलत समभा है।"

क्या कहा ?"

''कोई व्यक्ति अपना पर्दा नहों हटा सकता। व्यक्ति की अपनी कुछ लास बातें होती हैं, जिनको वह संवार कर रख, आजीवन उनकी व्याख्या करता रहेगा। समाज का कल्याया इसी में है कि वे व्यक्तिगत वातें छिपी रहें। आज के कच्चे समाज में उस बोक्ते को उठा सकने की सामध्ये नहीं है।"

"श्रापका कड्ना .....

"ब्रापने जिस भाँति लता पर सोचा, वह श्रापना एक नारीवाला दृष्टिकोण है। वह ब्रापके ब्रपने मन की 'ब्राकांदा' है।"

"हर एक व्यक्ति यही दलील करता है।"

''मैं उन सब से सहमत हूँ।'

"मिस्टर सिंह स्वय यही कहते हैं।" कहकर रेखा गुलाबी पड़ कर

श्रव दिनेश कुछ नहीं बोला। रेला उसे बहका रही थी। वह रेला
को भनी भाँति पहचान गया है। लेकिन श्राज दिनेश श्रपने जीवन में
कहीं एक भारी कभी पारहा था। वह रेला सारी बात को न पैलाकर
उसको दुकड़े दुकड़े करके लुटा रही है। वह एकाएक श्रपने को जीवन
के चौरास्ते पर खड़ा पाता है। चार चौड़ी सड़कें देल पड़ती हैं। रेला
है और उसका स्वस्थ शरीर, लता है श्रीर उसके प्रति रेला का मुरम्नाया
किवित प्रेम; होटल है श्रीर नारी की नम्रता; श्रीर चौथी राह है उसकी
जीवन तथा समाज से विमुखता? रेला यदि पूछे कि वह क्या चाहता
है वह तुरन्त कह देशा कि, रेला में श्रनाचारी श्रीर कामुक व्यक्ति
है अपनी खुराक वसी न कहीं मिला कानी चाहिए। इस रेला का उस पर

उनको चुपचाप सुनती है। उसने रेखा को श्राधी रात में नींद से जगाया है। रेला ऋछ, नहीं वोली। उसको आतिथि स्वीकार कर लिया। दिनेश एक साधारण नारी को दूँढकर ग्रपने घर में डाल लेना चाहता था कि युग-युग द्वारा सौंपा गया दासी का काम उसे भी सौंप दे । वह नारी उसकी गृहस्थी को देखेगी, उसे खाना खिलावेगी. घर को साफ रक्लेगी, चौका बरतन करेगी और उसके खानदान को चालु करने के लिए बच्चे जनेगी। लेकिन इस रेखा का अपना श्रमाधारण व्यक्तित्व है। वह उसके वर में दासी वनकर रहना कदावि स्वीकार नहीं करेगी। वे दोनों एक दूसरे को तोल रहे हैं। नारी के भीतर एक शक्ति होती है ऋौर पुरुष उसकी ऋसमर्थता से खेला करता है। नारी जब जान पाती है कि वह श्रव देवी से मां वन गई है तो उसे अपनी सही शक्ति पर भरोसा नहीं रह जाता । सममदार से समभदार नारी, पुरुष के व्यक्तिस्व से भगड़ा करती है। उसके पास पड़ा रहना उसकी बेवसी है। वह रेखा उस सिद्धान्त से बाहर नहीं है। वह उसके बहुत पास आ गई है। छेद-छेदकर उससे सारी वार्ते उगलवा लेना चाइती है। क्या वह आज अपनी सब वातें कह देने के लिए ही श्राया है १

रेखा ऊँच रही थी। वह उसे छोई हुई नहीं देखना चाहता है। वह उद्भ्रात हो उठा, भरमा गया। वह बहुत उतावला बन गया था। रेखा छोफा पर एक त्रोर छिर टिकाकर ऋव गहरी-गहरी साँसे ले रही थी। वह वहां व्यर्थ बैठा हुआ। था। वह चला जायगा। ऋव उसका अधिक दकना ऋनुचित होगा। वह बहुत थक गया है। होटल में पहुँच कर चैन से पढ़ा रहेगा।

''बीबी, बाहर दरवाजा बन्द कर दूँ। सोने का क्या इन्तजामें होगा ?'' नौकरानी श्राकर बोलो। रेखा की कञ्ची नींद टूट गई। वह दिनेश से इस बात का समाधान चाहती थी ! वह इस भाँति वहाँ चुपचाप बैठा है । वह क्या कहे ! बोली, ''दाई पानी ले आना ।"

नौकरानी चली गई। दिनेश चुपचाप उठा श्रौर बोला, 'श्राप सो जावें, मैं जा रहा हूँ।"

रेखा ने िनेश की श्रोर देखा। कहा, ''बैठिये, मैं निकाल थोड़े ही रही हूँ! श्राप इस तरह क्यों भाग रहे हैं ? घर के नौकरों के श्रागे मुक्ते श्राधिक श्रपमानित न की जिए।"

दिनेश श्रव श्रपनी भूल सममकर चुपचाप बैठ गया। बोली रेखा ही, ''मुमे नींद श्रा गई थी, श्राप जगा लेते।''

''चार बज गये हैं । सारी रात कट गई।''

'आपने एक मेलोड्डामा' के नायक का पार्ट श्रदा कर दिया है। भला यह कैसे मालूम होता कि श्राप इस तरह चुपचाप भाग रहे थे।"

''मैं भाग रहा था !''

ं 'हाँ, पूछना भूल गई कि क्यों भाग रहे थे।''

"में नहीं जानताः"

''नहीं जानते हो न ?''

£ ... ... ... 37

अपने से अन्द्रा यह होता कि आप उस कारण को मूल से नष्ट करने के हिंचनाइ वन जाते। आप शरीफ धराने की उन औरतों की तरह है, को जब अजायनघर जाती है तो वहां की सब नग्न सूर्तियां काले परदे से देंड की जाती है।"

अयो हैं कि कि कि कि कि

"इसीलिए कि उनको देखकर कहीं वे 'हिस्टीरिया' के दौरे की शिकार न हो जाये। आपने एक असहाय नारी की नग्नता देखी, आपको 'दौरा' पड़ा और भागने की सूफ गई!"

"आपने यह इतनी शिक्ता कहाँ पाई है रेखाजी?"

"श्राप लोगों से।"

<sup>६</sup>हमसे ?"

"श्राप के दोस्त मिस्टर सिंह श्रक्सर कहते हैं कि वे किसी रात को चुपके से श्रा, सोते से जगाकर कुछ कहेंगे। में उस नगनता को जानकर चुप रहा करती हूँ।"

"लेकिन इर एक खुशी का नग्न रूप सदा से भद्दा ही चला आया

智门

"यह भूठ है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि गुसलखाने में नहाकर एक ही तौलिए से यदि पति-पत्नी अपना शरीर पोंछते हैं, तो दोनों में मगड़ा हो जाता है। वह तौलिया दोनों के मन पर भद्दी परछांई डालता है। वैसी हो भावुकता आपने बटोर ली है।"

"क्या ?' रेखा की सारी वातों को वूकता हुआ दिनेश सवाल पूछने

लगा। रेखा की राय पर ऋौर कुछ नहीं कहा।

ेयह आपकी सिखलाई सीखों के वल पर कह रही हूँ। गुरू आप है। मैं आपके वताये रास्ते से गुजर रही हूँ। मिस्टर सिंह से कही हुई आपकी सारी बातों को तोलकर में आज यह कह रही हूँ।

"तब सारी बात ठाक है।" कहकर, दिनेश उठा और बिना
कुछ और कहे हो बाहर चला गया। इससे पहले कि रेखा सँभलकर
कुछ कहे, बह चला गया था। रेखा हतबुद्धि, अवाक् बैठी की बैठी
ए गई। यह दिनेश का अनुचित बर्ताब था। दिनेश कुछ नहीं
कह गया या। एकाएक रेखा के सन में बात बुटी कहीं दिनेश

शहर छोड़कर तो नहीं चला आयगा ? लेकिन वह जानती थी कि दिनेश के मन पर लता की भारी परछाई पढ़ चुकी है। वह इस तरह चुफे से भाग नहीं सकता है।

नौकरानी पानी ले आई थी। रेखा ने गिलास आंठों से लगाया। घूँट-घूँट करके पानी पीने लगी। जब पी चुकी बोली, 'दाई दरवाजा बन्द कर दे।" चुपचाप उठकर सोने के कमरे में चली गई।

श्रव वह वड़ी देर तक सोचती रही कि यह उनकी हार थी या जीत! श्रपनी जिस बुद्धि का दिनेश को घमंड था, रेखा ने बार-बार उस पर कड़ी चोटें मारी थीं। लेकिन मन में वह श्रपनी हार स्वीकार करने लगी। ड्रामा के 'ड्रापसीन' से पहले चुपचाप दिनेश चला गया। उससे श्राशा नहीं मांगी। साधारण व्यवहार तक भूल गया। श्रांधी के एक सबल मोंके को तरह श्रा, उसकी सारी शक्ति बटोर कर ले गया। रेखा बार बार श्रपने से सवाल पूछती थी कि क्या वह दिनेश को प्यार करती है श सुत्रोध के व्यक्तित्व का भारीपन दिनेश में नहीं था। श्रांज वह सुबोध के व्यक्तित्व से मगड़ा नहीं करना चाहती थी।

— दिनेश बँगले से बाहर श्राया। श्रव सोचने लगा कि रेला के समीप रहकर उसने क्या पाया है। रेला ने कुछ नहीं पूछा। वह उससे कुछ कहता, तो वह श्रस्वीकार न करती। श्रभी वह यह मन का वाप नहीं विसार सका था। तब क्या उसका मन स्वस्य हो जाता रे रेला चतुर नारी की भाँति श्रपने शरोर की हिफाजत करती है। वह सब बातों में दलील कर श्रपना पद्म पूरा-पूरा श्रागे रखती है। पुरुष की छुमाने का उसे पूर्ण मान है। वह पुरुष का 'सवाल' जानती है। उसकी चाहना के प्रति उदासीन रहती है। दिनेश श्रव श्रपने उपवहार

का विश्लेषण करने लगा। वह रेखा के पास गया था। अपने दिल का सारा भार उसे धौंप देना चाहता था। रेखा उसे देखकर भयभीत नहीं हुई थी। वह कायर की तरह भाग आया है। जिस हिंसा और भूख को वह जीवन में अपमान-सा पाता है, उसे तोड़ना चाहकर भी वह तोड़ता नहीं है। माना उसके पिछले संस्कार उसे अशक बना देते हैं। उसे रेखा से स्पष्ट ही अपनी बात कह देनी चाहिए थी। सारी परिस्थित के ऊपर उसे भरोसा होना चाहिये, अन्यथा रेखा अपनी शिक बढ़ाकर उसे नष्ट कर देगी।

वह सोच रहा था कि लता को चिछी लिखी। उसने श्रपना सगापन साबित किया। लता पर वह वहुत विश्वास करता है। रेखा की नारी-बुद्धि ने सही बात पहचानी। वह लता को अपना दोस्त मानता है। क्या वह लता को गृहस्थी में बैठाकर निश्चित हो सकता है ? वह रेखा तथा लता को तोल रहा है ? जैसे कि किसी एक से बन्धन जोड़कर अपने चारों अोर फैलाये जाते को तोड़ देगा। वह आज तक अपने चारों ऋोर विचारों का घना जाला बुनकर, वहाँ चुप चान पड़ा रहा करता था। ऋगगे वह इसे तोड़ देगा। लता बहुत स्वस्थ है। लता रेखाः की तरह बीमार नहीं है। लेकिन रेखा का वह पैना कटाच ? दिनेश समाज से दूर भाग जाना चाहता है। वह नहीं रहेगा। उसे कहीं के रोजना जीवन से जैसे कि उसे सहानुभूति नहीं। रेखा भूठ बोली थी कि दिनेश वहाँ नहीं रहना चाहता है। वह वहीं रहेगा। उसे कहीं दूर मगाकर नदी के किनारे एक छोटी कोपड़ी बना, एकान्त में नदी के तद पर बैठ मर्छालयां मारकर जीवन व्यतीत करने की लालका नहीं है। फिर भी रेखा और मिस्टर सिंह के प्रेम के खेल और उनके समाज का वातावरण उसे भन्ना नहीं लगता है । वह सब अस्वस्थ है के उस अमा में बाहरी श्राधिक सन्तोष की समक है, सामाजिक

तुराशा है और मानिस कौन्हल भर है। रेला को तितली कह देनां श्रासान मानकर उसको समक लेना बहुत सरल नहीं है। उसे जीवन की लम्बी-लम्बी मिलालों से मुहकर देखने की श्रादत रही है। क्या वह कल रेला पर उसी भाँति विचार करेगा ? लता साधारण घटना है। वह सम्भवत: उसे भूल जाय। जिस भाँति लड़िकयों में कुछ गुण होते हैं, एक महक होती है, वह सब कुछ लता में है। वह किसी एहस्थ के भीतर पड़ी रहकर, वहाँ का बोका श्राजीवन दोती रहेगी। शायद रेला बोका दोना स्वीकार न करे ? वह उसकी मजबूरी होगी।

दिनेश अपने में समय को भूठी व्याख्या कर रहा है। अन्यया श्राधी रात को लोभी चोर-डाकुश्रों की तग्ह किसी चाह के लिए सडंक सड़क, गली-गली मारा-मारा नहीं फिरता रिखा का दरवाजा खट खटाकर कोई श्रशात् श्रद्धं चैतन्य लालसा न रखता। रेखा सममदार थी। उसने अपने भाव व्यक्त नहीं किये। दिनेश क्ठ नहीं बोल सका। रेखा से वह भूठ नहीं कहना चाहता था। जब रेखाने सता को एक कोरी दीवार की भाँति आगो लाकर लुका छिपी का खेल खेलना शुरु किया, तब वह उलकत में पड़ गया। लगा कि बह उस कोरी दीवार पर 'जीवन विशापन' के बड़े-बड़े पोश्टर लगाने को तैयार नहीं है। जैसे 'रैड-क्रास', 'वच्चे के जनम' के पोस्टर प्रदर्शन कर युवतियों में मातृत्व की भावना सजग कर देता है। यह वहा व्यागर होगा ? लेकिन मानबीय संस्कृति के श्राधार पर ही समाज निभर नहीं है । व्यक्ति श्रूपराध करके नजीर बना लेता है। पहले वे श्रापराध समाज की अपरी सतह पर तैरते हैं श्रीर फिर वहीं मिल जाते हैं। सारी व्यवस्था बुराइयों के विश्लेषया से ही बनती है, ब्रान्यया सम्यता सड़ी-गली घारणात्रों को पचा तेने की शक्ति न स्वती ।

िदिनेश सँभक्ष ांगा। पीं फट रही थी। लोगों की खाया सङ्क पर

धुँ घली-धुँ घली दोखने लगीं। प्रकाश फैल रहा था। वह सावधान हो गया। लगा कि वह जेलखाने से छूटकर आया है। अब उसे किसी से सरोकार नहीं रखना है। यह उसका हही तक है। किसी संभावना के लिए आँखें फाड़ फाड़कर ताकना आनुचित लगा। लता और रेखा की जीवन-दूरी के बीच हैं मिस्टर सिंह! वह उनकी परवा करता है। अब लगातार जीवन-घटनाओं को ठोकर मारकर आगे बढ़ेगा! वे सब लता, रेखा आदि की तरह समय के रेगिस्तान में पड़ी रहेंगी, जहाँ उनकी छानबीन कोई नहीं करेगा।

दिनेश त्रपने होटल पहुँच गया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर बिस्तर पर लेट गया। त्रांखों में मीठी नींद थी, रात भर वह 'नौटंकी' का खेल खेलकर लौटा था। श्रय हताश चूर-चूर थका था। वह युवती पांचू के साथ चली गई होगी। वह उसको पहचान सकता है लेकिन व्यर्थ जान-पहचान नहीं बढ़ावेगा। दुनिया बहुत यही है — एक भारी भीड़ की तरह।

बह सो गया था।

दस बज गये थे। दिनेश चुपचाप सो रहा था। उसकी उस स्वतन्त्रता में दखल देनेवाला कोई नहीं था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दिनेश की नंदि नहीं टूटी। फिर वही खट, खट, खट! श्रव नींद उचट गई। वह इड़बड़ी में आंखें मलता हुआ उठा। वह रातवाले कपड़े पहने हुए गय जूतों के सा गया था। उसने गुँह पोंछने के लिए कोट की जैव से समास निकासना चाहा कि कोई पैनी चीज़ उसकी उँगली पर शंसी। सावधानी से देखने पर शास हुआ कि कांच की चूंदी के उक दुकड़े वहाँ थे। ये दुकड़ रेखा की मेज पर पढ़े हुए थे। रेखा की

मेज पर चूड़ियों का पार्शन खुला पड़ा हुआ था। वह खुद चूड़ियाँ नहीं पहनती, फिर भी अपनी सहेली की मेजी चूड़ियाँ उसने पहनली थीं। रात वे चूड़ियाँ वजती थीं। रेखा उस खन-खनाइट से स्वयं चौंक उठती थीं, लेकिन कुछ बोली न थो। दिनेश उन चूड़ियों से खेल रहा था। अपने जोने शायद कोई जेब में आ गई। उसने कोट उतारकर खूँटो पर टाँग दिया।

दरवाज़ पर खट-खट की आवाज़ हो रही थी! पांचू पुकार रहा था। चटखनी खोलकर अचरज के साथ देखा, मिस्टर सिंह किसी नये व्यक्ति के साथ खड़े थे। साथ वाला युवक साहबी ठाठ में था। मिस्टर सिंह बोले, "अभी तक सो रहा था? हम तो खड़े खड़े थक गये।"

''कल रात भर नहीं सोया। सुवह यहाँ श्राया हूँ।''

"कहाँ रह गया था ?"

"इस शहर को छोड़ देने की ठहराई थी। स्टेशन पहुँचकर टिकट लिया। एक कम्पार्टमेंट में बैठा रहा। गाड़ी ने सीटी दी, मैं इड़बड़ी में उत्तर गया और गाड़ी रेंगती हुई चली गई। मेरा टिकट जेब पर पड़ा रहा और में स्टेशन पर खड़ा था।"

"कहाँ जाने का इरादा था ?"

"बड़ी दूर एक देहाती स्टेशन पर", कहकर दिनेश ने चुपचाप कोट की जैब से टिकट निकाला श्रीर मिस्टर सिंह को दे दिया।

भिस्टर सिंह ने टिकट ले लिया। आगन्तुक का परिचय दिया 'श्रीस्टर.....सक्सेना, अब की आई॰ सो॰ एस॰ का इम्तहान दिया है।" और उस व्यक्ति से बोले, ''मैंने सच बात कही थी, न '"

ाकल रात आप चले गये होते तो भेंट न होती। मैं उसी गाड़ी से आया हूँ।" आगन्तक ने कहा। मिस्टर सिंह ने सवाल हल किया, ''भावी ससुराल में टिके हुए हैं! भाग्यवान् पुरुष है ?''

लता का पति ? कोई चुपके दिनेश के कान में वोला। कहा उसने, "चिलिए, नीचे हाल में बैठैं।"

तीनों नीचे उतरे। हाल मे एक कोने पर विछी हुई मेज पर बैठ गये। दिनेश ने पांचू को चाय लाने के लिए कहा और उनसे बेला, 'श्राप मुके माफ करेंगे। मैं पन्द्रह मिनट में श्राया।'' बाहर चला गया।

उसके चले जाने पर मिस्टर सिंह वोले, "यही है दिनेश!" ''विकालत कैसी चल रही है "?'

"मुविक्षिलों को साम्यवाद की शिचा दिया करता है। कमकरों का राज्य स्थापित करना चाहता है। जनता की शक्ति पर विश्वास करता है। जैसे कि संसार के सभी व्यक्तियों को वह सुखी बना लेगा। कार्ल मार्क्स और फोडिख ऐंजेल्स की धारणाश्रों से घटनाश्रों को तोलता है। व्यापारवाद से बढ़कर कैसे पूँजीयाद ने एक भयंकर रूप ले लिया है, वह उसे समकावेगा। पूँजीवादी किस तरह पग पग पर नफा उठाते हैं, श्रपने स्वार्थ के लिए क्या-वया करते हैं; सब बातें सुकाता है। लेकिन श्रभी वह समाज की ऊगरी सतह खोद रहा है, अनता से बड़ी दूर है। उच्छुक्कल होने पर भी हर बात को वैज्ञानिक व्याख्या से तोलता है।"

''तव ठीक रही।''

लेकिन मिस्टर खिंह कह रहे थे, "मुक्ते याद है कि एक दिन उससे मेरी साम्यवाद पर दलील हुई। तुम जानते ही हो कि मेरे संस्कारों में कुछ पीढ़ी दर-पीढ़ी की ब्रादतें ब्रा गई हैं, जो ब्रासानी से नहीं छोड़ी जा सकतीं। यही मैंने उससे कहा था। वह चटपट बोल उठा—मिस्टर सिंह

सामन्तशाही के जमाने में ऋापके पुरखे मुगलों की मुंशोगिरी करके स्रोहदे पर पहुँचे थे। ऋब नये शासक के साथ नई मुंशीगिरी कर रहे हो। '

तभी दिनेश आ गया। मिस्टर सक्सेना इंस पड़े। कहा फिर ''आपके कमकरों की सरकार की वारों चल रही थीं।'

"कमकरों की सरकार! मिस्टर सिंह ने क्या और कुछ नहीं कहा !"

मिस्टर सिंह ने घबराहट में पूछा, "क्या ?"

''वही उस रात की बात, अब आधी रात को मैं तुम्हारे पास श्राया था और तुम से अनुरोध किया था कि कान्तिकारियों के दल में शामिल हो जान्रो । तुम इंस पड़े थे। उस समय मेरी धारणा थी कि कुछ क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद की जड़े उलाड़कर फेंक सकते हैं। मैं व्यक्ति पर विश्वास करता था। उन कड़ी परीद्याश्चों की सुके याद है। उंगली से खून निकाल कर, उस खून से कागज पर लिख कर प्रतिष्ठा करना कि इस दल के साथ रहेंगे ऋौर स्वतन्त्रता के लिए सर मिटेंगे। श्रमावस की श्राधी रात को गंगा के किनारे जाकर मुदे की हिंदुयाँ उठा कर लाना । इस भाँति साहस का परिचय देते थे। देशी रियासती में जाकर किसी दाम पर पिस्तौल खरीद कर लाना । सब भारतमाता को उवारने की सोचे हुए थे। लेकिन एक दिन भारतमाता का नग्न रूप सामने श्राया। श्रकाल पड़ा था। मैं एक परिवार में टिका हुन्ना था। आउरोज से हम लोगों को अब का एक भी दाना नहीं मिला। छोटी चार साल की लड़की मर गई थी। मां के आंस् नहीं आये। उसे इंसी क्रुटी। उसकी भ्रांलों में मैंने एक रोज चमक पाई और उस रात इमने बेल में भुना हुआ नमक-मिच मिला गोश्त खाया था। उस समय आरतमाता आगे आती, तो इम उसे भी खा जारो।"

पांचू चाय ले आया था। चाय चालू हुई। मिरटर सक्तेना बात पर तकल्लुफी वस्त रहे थे। दिनेश से नहीं रहा गया। कहा, "यह होटल है मिरटर सक्सेना!"

''क्या ?" मिस्टर सक्सेना वात नहीं समके।

"समुराल की भिम्मकवाली गुजायस यहाँ नहीं होनी चाहिए।। यहाँ आर्डर देते ही सब कुछ मिल जाता है। लाने-पीने के मामले में जुस्त रहना ही हितकर बात है। पांचू क्या देख रहा है? चार सन्देश, चार समोसे और ले आ। समोसे गरम लाना।"

मिस्टर सबसेना के इन्कार करने पर बोला, ''श्रजा खा भी लीजिए। शरीर रहेगा सब बात ठीक होगी।"

"श्रभी चाय पीकर चला हूँ।"

'वह अपनी समुराल की चाय थी। यहाँ दुनिया भर की समुराल की है। आपको रंगीन टी-सेट याद आ रहा होगा। सालियों के साम्राज्यवादी गढ़ के नीचे कमकर तक चूँ नहीं करते। में किराये दुनिया के बीच रहना सीख गया हूँ। यहां जरा वात की कीमत सुकाकर सन्तोष होता है कि कुछ और लुट गये। मिस्टर मिंह की जब सगाई हुई थी, वे अपनी सालियों की 'इद्रसभा' का हाल सुनाते सुनाते थकते नहीं थे।"

'श्रपनी ही बातें करता रहेगा दिनेश। कभी चुप भी रहना चाहिए।'' 'तब नहीं कहूँगा। मिस्टर सक्सेना, यह 'श्रार्डिनेंस' लग गया है। मैं उसे तोड़कर जेल जाने को तैयार नहीं हूँ।''

मिस्टर सक्सेना चुप रहे, पर बोले मिस्टर सिंह, "वह कोई ऐसी बात नहीं है। बात को तूल देना तूने सीखा है। भले आदिमिकों के जिपर तू बोका लादता है। तूने ही वह नगन लड़कियों की तसबोरों बाला अलबन लाकर मुके समर्पित किया था।"

"वह 'ब्रार्ट' की चीज थी।"

"आर्ट-वार्ट मैं नहीं जानता । तसवीरें मैंने देखी थीं और किताबों की आलमारी में उसे छिपा कर रख दिया था।"

'यह छिपाने की तुम्हारी बहुत पुरानी ख्रादत है। लेकिन ख्रपनी

मिसेज का बखान करने में तुम मिस्टर सबसेना से ख्रिषक उदार रहे।

हर वक्त उनको खयाली तसवीरें गढ़ा करते थे। वे सर्द ख्राहें! ससुराल
वालों ने रुखसत करने में कुछ देरी की कि बस बौखला उठे। उन
दिनों सारा घर छिर पर उठाये रहते थे। तुम्हारी छालो ने ठीक ही
लिखा था—राघा बेचारी सूखकर कांटा हो गई। कृष्णाजी द्वारकावाछी
हो गये हैं। है वह समकदार! रोज डाकिया चिट्टी लाता था ख्रौर
बड़े-बड़े खसरे लिखे जाते थे। ख्राधी-ख्राधी रात को साइकिल पर वैटाकर चार मील जंकशन स्टेशन पर पहुँचकर ख्रार॰ एम्॰ एस्॰ में
चिट्टी छोड़ी जाती थी। कैमरा पास होता, तो फोटो लेने लायक स्रत थी।
तुम मिया-बीबी के शिकवे-शिकायतें सब मुक्ते याद हैं।"

'मिस्टर दिनेश, यह सारी दुनिया का हाल है! निगोड़ों को किस्से कहने-सुनने में ही आनन्द आता है।" सक्सेना साहब जरा

खुले ।

"तूने पते की बात कही सक्सेना !" मिस्टर सिंह ने दाद दी !

'नहीं' दिनेश बोला। कहता रहा, ''निठल्ले आहें नहीं भरते। उनको समाज की कथित नैतिकता का भय नहीं रहता। वे रखसतवाला ढकोसला नहीं बरतते। बाजार में लम्बी-चौड़ी गिलियां हैं और वहाँ रात-रात भर दरवाजे खुले रहते हैं। उनको भय नहीं सताता। वे शर्म की परवा नहीं करते; वे उन अभागिनी पतित नारियों का आर्थिक बार के लिते हैं। यह पूँजीवाद उन निठल्लों तथा उन वेश्याओं, दोनों के लिए जिम्मेवार है। यह मेरा कस्तर है कि मैं ऐसे निठल्लों में नहीं हूँ क्यों मिस्टर सिंह, तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो न ! यदि इस बात का प्रचार किया जाय, तो समाज की व्यवस्था का नियन्त्रण करनेवाले ठेकेदार बौखला उठेंगे। पर्दे के भीतर की बातें सच-भूठ वनाई जा सकती हैं। स्वयं कानूनवाले नारी की रक्षा करना चाहते हैं, फिर भी इस कोढ़ को वे सही कहकर उस पर तर्क नहीं करने। इसीलिए सामन्तशाही सभ्यता में इसका खूब प्रचार है। मेरी बात का समर्थन तुम भी करोगे।"

ग्राश्चर्य के साथ मिस्टर सिंह ने सारी वात मुनी। सबसेना कुछ नहीं बोला। पांचू सिगरेट का 'टिन' ले ग्राया। सिगरेट निकालकर दिनेश ने पांचू से पूछा, ''कल रात कीन थी तेरे साथ ? सच-सच बतलाना।"

"क्या स(ब ?"

''साहब-बाहब में नहीं जानता। वह कौन थी, वतला न !"

"कोई नहीं।"

"मैंने उसे अपनी आँखों से तेरे साथ देखा है। अब बेकार वात अधिनों से कोई फायदा नहीं होगा। वह कौन थी? तू कहाँ से उसे साथ ले आया था?"

"इजूर!

"बता न ! घवराने की कोई वात नहीं है।"

पांचू ने सावधानी के साथ बारी-वारी से मिस्टर सक्सेना श्रौर मिस्टर सिंह की श्रोर देखा। श्रव डरकर वोला, ''मैनेजर साहब नाखुश होंगे।''

''ब्ररे बेवकूफ, इम उनसे नहीं कहेंगे। तुमे इनाम मिलेगा।"

"वह एक बदमाश लड़की है साव।"

"बदमारा !"

no hod T

"हाँ, जब आप चाहें वह आ जायगी।"

"क्या कहा ?" मिस्टर सिंह ने पूछा ।

"वह दस रुपये पर आती है।" पाँचू ने सवाल का जवाब दिया। "वस दस रुपये ? कहाँ रहती है ?"

''पास ही उसका मकान है। वेचारे बहुत ग़रीय हैं। उसका वाप पाँच साल से दमे का बीमार है। माँ दो साल हुए, हैजे से मर गई है। एक लड़की है, वस । कभी अञ्च्छा वर था। भाग्य की बात है। ससुराल वालों को वात मालूम हो गई है। वे नहीं बुलाते। वेचारी किसी तरह उस घर की इज्जत ढके हुए है। चोरी से रात को आती है।"

"बड़ी बेहया है—पतित !" मिस्टर सक्सेना बोले ।

''नहीं साहन, बड़ी सीधी लड़की है। शरान नहीं पीती। उसका आज तक किसी से भगड़ा नहीं हुआ। जो एक वार उसे पहचान जाता है, कमी फिर ब्राता है, तो उसे जरूर बुलाता है।"

"जा, काफी के तीन प्याले ले आ।" दिनेश ने कहा। मिस्टर सक्सेना बोले ''मैं नहीं पीऊँगा।"

"दो हो ले आपना पांचू।" दिनेश बोला। पांचू के चले जाने पर कहा, ''मिस्टर सिंह, यह है दुनिया का हाल। सदाचार श्रीर श्रमाचार साधारण भावनाएँ ही हैं। जिनके पास पैसा है वे नारी को ऐश-श्राराम का सामान सममते हैं। उनके लिए नारी एक श्रन्छी स्तुराक है। यह शोपण ही सही, एक दरजा इस व्यापार से पेट पालता है। हम पुराण-पंथी हैं, वेदों की देवताश्रों की वाणी कहेंगे। देवता साधारण पुरुष ही थे। श्रनाचार की घटनाश्रों को उन लोगों नै धर्म के आडम्बर से ढक लिया है। इसे सामाजिक पाप कहना आसान है और नारी को अनाचारियी कह देना सरल। यदि इम वास्तविक कारण हुँ हुँ, जो जान पड़ेगा कि इमारी धार्मिक, सामाजिक, श्रीर श्रार्थिक व्यवस्था के बीच कोई सीधी कड़ियाँ नहीं हैं। सारा समाज धर्म श्रीर पैसेवालों के इरारि पर चलता है! जिन देवताश्रों का श्रादर श्राज तक होता है, जिनके पाखएड में बड़ी-बड़ी पूजाएँ होती हैं, उनके नमूने इन्द्र श्रीर चन्द्रमा हैं। श्रहल्या श्राप से पापाए वन गई श्रीर गुरु-पत्नी के लिए देवताश्रों श्रीर दानवों में हजारों साल तक युद्ध होता रहा। मध्यश्रेणी वाले परिवारों का न भगवान् होता है, न धर्म। उनकी हिंद उदार नहीं होती। उजाले में सामाजिक नजीरें जितनी उजली लगती हैं, उतनी श्रंधरे में नहीं; लेकिन इन श्रनाचारिणी नारियों का गिरोह श्रंधरे में उजाला करता है। उन में मेनका श्रीर उवशी वनने की स्पर्धा चलती है। इस तरह की हजारों लड़िक्यों हैं। यह वर्ग मेनका-उर्वशी वर्ग से भिन्न है। ये त्याग करती हैं। मध्यवर्गीय भूखे परिवारों का पेट पालती हैं। ये वेटियाँ नालायक वेटों से लायक कही जा सकती हैं।"

दिनेश चुप हो गया। मिस्टर सक्सेना इस बात पर सोचने लगे। मिस्टर सिंह दिनेश के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। वह सब सच निकला। इस पक्कड़ व्यक्ति के प्रति उनके मन में लोभ हुआ। वे कुछ बोलना नहीं चाहते थे, अत्राप्त चुप रहे। मिस्टर सिंह 'काफी' पी रहे थे। पैसे द्वारा मलाई-चुराई की नीति वह बार-बार सुन चुके हैं। ये सब बातें अक्सर दिनेश दुहराया-विहराया करता है। पूछ बैठे, ''तू अब होटल की सब बातों से जानकारी रखने लगा है दिनेश!''

"श्रापका कहना टीक है। में स्वयं इस वात पर ज्यादा नहीं सोचा करता हूँ। ये घटनाएँ साघारण वातों की तरह रोजाना जीवन में रह गई हैं। श्राज की समम्भदार लड़की जब इतिहास पढ़ती है श्रीर उसे शात होता है कि पौराणिक गायाश्रों में पन्द्रह हजार रानियाँ तथा जीन-चार पटरानियाँ चक्रवर्ती सम्राट रखते थे या फिर 'हरम' रखने

की प्रथा बादशाहों में रही है। तब वह बहुत हँसती होगी। वे यह श्रपमान युग-युग के सहती श्राई हैं। श्राज वह देखती है कि साधारण सामान की तरह छः सात नारियां रखने का ऋषिकार पुरुष को है। मानो बिल्ली-कुत्ते पाले गये हों। नारियों का एक वर्ग इसी लिए गुलामों की तादाद बढ़ाना सीख गया है। सामन्तवाद के युग में यह प्रथा तेजी से बढ़ी। 'सेक्स' को कोड़ कहना गजत बात होगी। इस चरित्र की कसौटी को सही श्रौर स्वस्थ वना लेना होगा। कभी लड़िक्याँ वहादुरी के पोछे, मरती थीं, जब कि आज मरती हैं नमकीन लड़कों पर ! इम श्रपनी संस्कृति-संस्कृति चिल्लाते हैं। यह नहीं सममते कि यह संस्कृति का 'इव्वा' चन्द बुद्धिवादियों का 'ग्रहम्' वाला दौर है। कितावों में लिखी बातों के बल पर, अपने महान् अवीत को तोलना श्रमुचित होगा । हमारी शारीरिक शक्ति का हास एक दिन हुश्रा । जाति श्राशक्त हो गई। कुछ स्वस्थ जातियों ने खैबर से श्राकर हम पर विजय प्राप्त कर ली। इमारी गीता, इमारा दर्शन, इमारे वेद, इमारे पुराया; ये सब इमारी रज्ञा नहीं कर सके। किसी जाति के सांस्कृतिक उत्थान के लिए यह नितान्त त्रावश्यक है कि उसकी सांस्कृतिक शक्ति मी बढ़े। 'सेक्स' पर अनाचार-सदाचार की दूरवीन लगाने से कोई लाभ न होगा। हमें बहुत-सी पिछली धारणाश्रों को सबल बनाना होगा। लेकिन यह सांस्कृतिक शक्ति चन्द महन्तों के सहारे नहीं बनेगी, वह आवेगी खरथ जनता से । तब वह ऋतीत की महत्ता इस नई सांस्कृतिक शक्ति में डूब जीयगो ।"

द्वान कय होंगे ?" हँसते हुए मिस्टर सक्सेना ने पूछा ।

वाह, आपने क्या वात कही। अभी आर्डर किये देता हूँ। वह

हाजिर हो जायगो। मियाँ यह दो अन्हों के 'श्रामतेट' के श्रार्डर देने से सरल काम है।"

यह सुनकर मिस्टर सक्सेना खिल-खिलाकर इस पड़ ें ग्रव मिस्टर सिंह बोले, ''साथी, तब कुछ शगज़ ही रहे।''

लेकिन दिनेश ने सबसेना से कहा, 'दोस्त हो तुम भाग्यवान ? श्राच्छी बीत्री पाने के लिये बबाई देता हूँ मेरा यहाँ के लोगों से श्रामी योड़े दिनों का ही परिचय है। यहुत थोड़ी जानकारी है। सालियों ने जुलूस तो नहीं निकला है। 'मैडम' का क्या हाल रहा। नये जमाने की लड़िक्याँ है।"

पाँचू आकर एक चिछी दे गया। मालूम हुआ कि अभी कोई आदमी देगया है। दिनेश ने खोल कर पढ़ी और फिर मिस्टर सिंह को देदी।

रेखा की चिष्ठी थी। रेखा ने लिखा था, 'कृपया ग्राज दिन में किसी बक्त जरूर ग्राइएगा। मैं इन्तजार करूँगी। एक बहुत जरूरी मसले पर ग्रापकी राय लेनी है।'

मिस्टर सिंह को समम में बात नहीं आई। सबसेना साहव चुपचाप बैठे हुए थे। दिनेश ने अपनी बात शुरू कर दी ''गाड़ी छूट जाने के बाद में रेखा के यहाँ गया था। मेरा मन अस्वस्थ हा रहा था। उस समय मुभे लगा कि में युग की निराशा के थपेड़ों से खेल रहा हूँ। मुभे अपना भविष्य बिलकुल अन्धकारमय लगा। यह उस तरह का मेरा पहला अनुभव था। सोचा, होटल जाना अनुचित होगा। एकाएक रेखा की याद आई। आशा की रेखा मेरे आगे चमक उठी।"

"दिनेश जी, मुक्ते तुग्हारे साहस से ईव्या होने लगी है। सबसैना बोले। ऐसा जान पड़ा कि वे दिनेश की महत्ता के प्रभाव में सिन्टिमेंटस हो गये हैं। दिनेश का वह व्यवहार सही सा लगा। एक कुमारी से विश्वास की आशा करे, यह सही दृष्टिकोण या।

"मुक्ते किसी बात से एतराज नहीं होता मिस्टर सक्सेना ? भावुक इन्सानों की दुनिया सरोकार श्रीर वास्ता रखनें की सही जगह नहीं है। किसी का श्रादर करना ठीक है, पर उसे रोग की तरह पालना श्रानुचित होता है। श्राज की श्रपनी दूरी के भीतर वाले लोग श्रपने हैं। कल पीठ-पीछे, उनकी याद की गठरी को लादे लादे फिरना मुक्ते नहीं जँचता। वह व्यर्थ ही है। भविष्य मौत को भांति श्राटल नहीं है। वह श्रव्यविश्यित श्रीर श्रज्ञात भले ही हो, पर हम उसकी बैज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं।"

ंरेखा क्या बोली थी ! मिस्टर सिंह ने पूछा ।

''कुछ नहीं। उसे मेरे इस कर्तव्य पर आश्चर्य नहीं हुआ। उसने मेरी सारी उलक्तन को सुलकाने की चेष्टा को। उसने इस व्यवहार की आड़ में अनादर की भावना स्वीकार नहीं की। वह इन छोटो बातों की परवा नहीं करती। मैंने उससे इस लड़की का जिक किया। बस, वह हँस दी।"

"त्ने इस जड़की की वात कह दी ?" मिस्टर सिंह आश्चर्य में पड़ गये। यह अप्रिय सत्य या।"

"मैंने सारी बात सममाई थी। कुछ नहीं छिपाया। श्रपने स्टेशन काने की बात भी कहा! यह सब उसने हँसी में टाल दिया श्रीर कहा कि वह मेरे शिष्ट एक विजड़ा शीघ ही बनावेंगी। कहती थी, तुम्हारे दोस्त की मार्फत बनवाऊँगी। हर बात को वह उत्साह से सुनती। थी। कोई बास की बृहत उसने नहीं दिखाया। मुक्ते श्राशा थी कि वह उदासीनता सहतेगी, होकिन दुसने सब कुछ सुना। वैसे श्रपनी कोई स्वष्ट राय

नही दी। अब शायद में वहां उन परिस्थितियों में दुवारा कदापि न जा सकूँ।"

भिरटर सक्सेना घड़ी देखकर बोले, "साड़े ग्यारह बज गये हैं।"
"दोस्त, कोई फिक्र की बात नहीं है। ग्राभी से ऐसी पावन्दी चलेगी?
नकेल बीबो के हाथ में कभी नहीं पड़नी चाहिए।"

"वे लोग व्यर्थ इन्तजार कर रहे होंगे। तेरी तरह फालतू वक्त उन लोगों के पास नहीं है। चिलिए, ग्रापको छोड़ ग्राऊं।" मिस्टर सिंह उठ गये।

दिनेश बोला, "यहाँ खास वूमने की जगह नहीं है, दिन को नहीं चलते। हाँ, मिस्टर सिंह मैं ब्राज शाम को बाहर जाऊंगा।" "
"कहाँ ?"

"मोहन के गांव । अब के पहें ने गुड़ का कारोबार शुरू किया है। वहां गुड़ बनाने का काम करता है। गांधीजी पर भक्ति हो आई है। मैं कहकर थक गया कि यह उसकी शक्ति का दुरुपयोग है. पर वह कब मानता है। मुक्ते उसने गरम-गरम गुड़ खाने का न्योता दिया है। ताजा रस पिलाबेगा। सिर्फ आठ मील दूर है। साइकिल से जाऊ गा और परसों तक लौट आऊ गा।"

मिस्टर सिंह ग्रीर सबसेना चले गये। ग्रव दिनेश ने पांचू को बुलाकर हिदायत दी कि उसकी साइकिल ठीक कर ले। किर वायरूम में जाकर खूब नहाया। कपड़े बदलकर ग्राराम करने लगा। बहीं नींद ग्रा गई। कुछ देर पड़ा रहा।

पांचू ने आकर जगाया। एक चिट दी। रेखा ने लिखकर मेजा था—'आपका इन्तजार कर रही हूँ। चिट पढ़ते ही चले आइथा।'

एक बज गया था। दिनेश उठा और हाथ-मुंह थो, कपड़े पहन कर तैयार हो गया। पांचू ने पूछा, 'खाना ले आऊ'।" ''नहीं ?''

"कुछ थोड़ा-सा ?"

''भूख नहीं है।" कहकर दिनेश नीचे उतरा। तांगा लिया और रेखा के घर की क्रोर रवाना हुआ।

रेखा बाहर बरामदे में टहल रही थी। दिनेश को देखते ही नमस्तें करके बोली, ''कष्ट के लिए माफ कीजिएगा। मुक्ते डर था कि शायद आप नही आवें में श्रियापकी कोई परतीत थोड़े ही है।"

"क्या कहा ११

'कुछ नहीं। स्रभी-स्रभी लता स्राई थी।"

''वह आई थो! और मिस्टर सक्सेना को विदा करके मैं आ रहा हूँ। जोड़ी 'सलामत रहें ?" वह इंस पड़ा।

"श्रापसे मुलाकात हो गई, ठीक ही हुआ। । लता सुबह से यहाँ बैठी रही। वह कहती थी कि आभी शादी नहीं करेगी!"

"नहीं करेंगी, कहकर लडिकयाँ अपनी स्वीकृति दिया करती हैं। मुक्ते मिलेगी तों में उससे यही कहूँगा।"

''श्राप ?"

''क्यों आश्चर्य की क्या बात है ?"

'श्राप श्राजीव व्यक्ति हैं। कोई लोभ नहीं रखते ! वह वृड़ो देर तक रोती रही। कहती थी कि मां लड़िकयों को पैदा होते ही क्यों नहीं मार हालती हैं। उसे वह रिश्ता पसंद नहीं है। वह चाहती है कि मैं उसकी भा से कहकर यह रिश्ता तुड़वादूँ।''

'ते किन मुने मिस्टर सक्सेना बहुत पसन्द है। मैं कुछ ही मिनट में

प्राचान गया कि यह बादशाही तिवयत का आदमी है।

भका प्रसन्द क्यों स हो। खता को इससे कोई मतलब नहीं है।"

"तब क्या वह इस भाँति क्वाँरी ही रहेगी। वैसे हर एक लड़के का कस्र है कि वह शादी से भागना चाहकर भी भाग नहीं पाती। मैं उसे इतमीनान करवा दूँगा कि भिस्टर सक्सेना 'हुक्म के गुलाम' है। शायद उसे कुछ समाधान हो जाय।"

"क्या आप अपने प्रभाव का दुरुपयोग करेंगे ? लता का तर्क किसी हर तक ठीक ही है। वह कहती है कि वह जरा-जरा सी बातों से रोमांचित नहीं होती। वह सयानी और समक्तदार हो गई है। अपने लिए एक ईमानदार साथी चाहती है। मैं उससे सहमत हूँ। फिर भी चाहती हूँ कि यह रिश्ता हो जाय; लेकिन लता ने मेरी वात अनसुनी कर दी। वह बड़ी देर तक रोती रही। मैं उन आँसुओं के आगे कुछ नहीं बोली। सुबह वह बहुत डरी हुई थी। पहले मेरी समक में बात नहीं आई। कोई बात अवश्य होगी। संभवतः मिस्टर सक्सेना व्यवहार कुशल नहीं!"

'भिस्टर सक्सेना में ऐसी कोई कमी नहीं है। लता इवर दया करना सीख गई है। वह जानती है कि एक 'भिखारी' इसी शहर में पड़ा हुआ है। वह भीख माँग-माँग कर गुजारा किया करता है। आप ही विचार करें कि उस तरह लता से क्या माँगना क्या मेरे इक में ठीक बात थी ! उस बेबसी में मुक्ते और कुछ नहीं एका। मुक्ते लता पर आपसे अधिक विश्वास था। अब वह कर्जा दे-देकर एक दिन मुक्ते खरीद लेने की बात सोच रही है। लेकिन में इसे पसंद नहीं करता। यही बात स्पष्ट रूप में में लता से कह देना चाहता हूँ।"

"क्या दिनेशजी!" रेखा के माथे पर वल पड़ गया। वोली, जिन्म लता को जहर देकर क्यों नहीं मार डालते । उसे आत्महत्या कर किने पर उतारू न की जिए। आप भाँसी देनेवाले अल्लाद से कम नहीं देशी। "जल्लाद! उनसे ज्यादा सहदय कीम हीने आजा अक नहीं देशी। यह श्रापना-श्रापना पेशा है। उस मौतवाले कारोबार के पीछे एक परिवार की गुजर होती है। वे घर पहुँचकर उस दिन प्रायश्चित करते हैं। वे सजा देने हैं जज! मैं एक सेशन जज को जानता हूँ, जो शेखी बघारता हुआ कहता है कि उसकी मोटी लाल पार्कर' कलम से तेईस श्रादिभियों को फाँसी लगी है। उस कलम के प्रति उसका बहुत मोह है। उसने वह कलम निकालकर मुक्ते दिखलाई थी। लेकिन श्रापको मुनकर श्राश्चर्य होगा कि वह पक्का 'धक्त मर्द' (Henpecked Husband) है।

"Hen Pecked!" weeken

"यहुत दब्बू-सा स्नादमी! बीबी लाल मूसा सी काली है। उसकी एक स्नांल चेचक की बीमारी से बचान में फूट गई थो। उसकी नकली काँच की स्नांल है। सोने की कमानी का चश्मा लगाती है। जब वे पढ़ते थे, लड़की वालों ने रुपया देकर शादी की। घर की स्नदालत में वह स्नापना कानून चलाया करती है। यह 'बरू मदं' होना कुछ, व्यक्तियों का स्नपना निम्न-स्नात्ममाव होता है। जो इस वीमारी के शिकार होते हैं। उनका व्यक्तिस्व वच्यन में किसी भारी घटना से जरूर दबता है।"

"जल्लाद श्रीर जज की यह तुलना मेरो समक में नहीं श्राई। मैं सता की बात कह रही भी न!"

सजावाला प्रचलित कान्नी रोजगार मुफे पसंद नहीं है। किसी व्यक्ति सजावाला प्रचलित कान्नी रोजगार मुफे पसंद नहीं है। किसी व्यक्ति सो प्राप्त सजा सुना दी जाती है ब्रीर कांसी लगेगी भविष्य की किसी सिनिश्चित विधि को। वह भीत व्यर्थ में उस व्यक्ति की उपहास-करीटी सन वाली है। इन उसे कीसी वाला केदी कहते हैं ब्रीर वह हँसी हँसी सिन्दि कहा देना है। सुम चाहती हो कि में जल्लाद बन जाऊँ। सुने यह पेशा पसन्द है। पिछले साल एक जल्लाद से मेरी मेंट हुई। उसने सुमे बहुत-से कैंदियों का हाल सुनाया। अठारह साल की उसकी नौकरी हो आई है। वह सारी बातें इतनी सरलता से सुना रहा था, मानो वह साधारण बात थी। उसे गर्व था कि अपने साथियों में वह सबसे बाजी मार कर ले गया है। एक बार सरकार से उसे इनाम भी मिला था। उसकी बातें मैंने चाव से सुनी थीं। सोचा था कि यदि मेरे अधिकार की बात होती, तो वह पेशा कर लेता और सब अस्वस्थ बुद्धिवादियों को फाँसी की रस्सी से लटका देता। लेकिन हर एक की मौत के परवाने पर आपके दस्तखत होने ज़रूरी होते।"

"मेरे!" रेखा मुदें की तरह सफ़ेद पड़ गई। कुछ देर तक दिनेश की श्रोर टकटकी लगाकर देखती रही। वह क्या कह रहा था? यह कैसी बात थी? वह कौन-सी जिम्मेवारी सोंपने को तुला है। वह श्रवाक चुप रही।

तय दिनेश ही बोला, ''श्राप चिन्तित क्यों हो गई हैं। मुक्ते जल्लाद घोषित करने से पहले, कल रात श्रापने लता पर श्रपना फैसला नहीं सुनाया था ?''

मैंने । श्राप क्या कह रहे हैं ?"

"लता को इस माँति 'पराजित' करने में श्रापका हाथ है। श्रापकी सारी वातें वह भाँपा करती है। कल रात श्रापने कहा था—लता मेरे साथ स्टेशन पहुँच सकती है। यह श्राप क्या सोचा करती हैं ?"

"वह बात सच है।"

'में कब कह रहा हूँ कि वह मूठ है। अब में जल्लाद बन बैठा हूँ और श्राप सेशन जल! में लता के आगे एक मिस्तारी की तरह खड़ा होकर कहूँगा— 'माई चल', और वह चल देगी! तब लता सांह का सिलीना है। जिससे खेलना मेरा घटना है। यदि वह चूर-चूर हो गई तो मैं ऋपना आश्रय देकर उसे संभाल लूंगा। आप पीली पड़ती जा रही हैं। मैं यह आपकी घारणा को हो बल दे रहा हूँ। आज तक मैं चुप था। आपने उसे बार-बार उभारा है।"

''में ही कस्रवार हूँ। आप अपना 'फाउन्टेन पेन' कल गोल कमरे की मेज पर छोड़ गये थे न ?"

"में !'' दिनेश ने देखा कोट को छोटी जेव से पेन नदारद है। बोला, "शायद भूल गया हूँ।"

"श्राप भूल सकते हैं। भूल सदा श्रासान होती है, चटपट माफी
मांग ली। श्राप बच नहीं सकते। लता ने सुवह वह काग्ज़ देखा, जिस
पर श्रापने मेरा नाम बार-बार लिखा है। श्रापको कलम श्रीर वह सब
लिखा हुश्रा देखकर वह भौंचक्की रह गई। मेरा ध्यान उधर देर से
गया। लता को हिस्टीरिया का दौरा श्रा गया था। वह जान गई कि
सारी श्रापकी करतृत है। नौकरानी से वह मेरे पोछे छानबोन कर चुकी
थी। जब मेरी नींद दूटी तो वह मुक्तसे कनाइ पड़ी। उसका कहना था
कि मैं श्रापको फंसाने के लिए जाल विछा रही हूँ।"

'श्राप ग्रीर मेरे लिए जाल विछा रही हैं। सुना है, श्रांखें किंव लोगों की प्रेमिकाएँ विछाती हैं। लेकिन यह श्रापका जाल विछाना मेरी समक में नहीं ग्राता।"

'भैंने कुछ नहीं कहा। बात की सफ़ाई देने का मतलब यह होता कि उसके सन्देह की पुष्टि करूँ। यह कदापि मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती। में चुप रही। एक घएटे के बाद वह होशा में आई, तभी उसी मुक्ते सुनाया कि मिस्टर सक्सेना आये हैं। वह यह पूछना चाहती यो कि आप उस तरह रात को क्यों आये थे १ पूछा नहीं। वह पूछती,

अपने भंगा ने भेरे जीवन को ग्रंपने मज़ाक का साधन बना

लिया है। यह बात मैं पहले दिन ही जान गया था।" दिनेश खिलखिला कर इंस पड़ा।

वह बिलकुल फीकी इंसी थी। कहीं उसमें भावकता का प्रसर नहीं मिला! दिनेश ने सच बात कही थी। रेखा के पास कोई बचाव नहीं था। वह क्या कहती! दिनेश रेखा की छानवीन कर रहा था। रेखा मुरमा गई। उसने आज बहुत वड़ा अपराध किया। उसने एक बार संभलने की चेष्टा की। सारी अस्तव्यस्त फैली बटनाओं को सावधानी से संवार कर बोली, ''आपकी धारणा सही नहीं है। मैं पगली हो गई हूँ। आजकल न जाने क्यों इस तरह के खेल खेलना सीख गई हूँ। भुक्ते भाफ करोगे न।''

''मैं आपको माफ़ी नहीं दे सकता। इतना छोटा नहीं हूँ।"

"सुनो, कल रात आपने जिस लड़की का जिक किया था, वह यहाँ आई हुई है।"

'**बह** लड़की ?''

'हां, सुबह मैंने पांचू को बुलाया था। उसी ने मुक्त पर यह अनुग्रह किया है। लाना लाकर आये हो या नहीं १११

"नहीं।"

"श्रमी मंगवाती हूँ।"

"पूछ लिया, यही क्या कम उपकार है ?"

"खाना तैयार ही है।"

'भुके भूख नहीं है। कुछ इरारत-सी लगती है।"

''रात भर स्रोस में टइलते रहे हो। 'कॉफी' को कह दूँ।"

"एक प्याला पी लूँगा।"

"कल मिस जेम्स के यहां से पेस्ट्री आई हैं। वह चख लीजिएगा।" रेखा ने नौकरानी से कॉफी बनवाकर मंगवा ली। प्याते में उड़ेलती हुई बोली, ''वह लड़की देखने में बहुत सुन्दर है।"

"सुन्दर होगी। उसे होना ही चाहिए। वह रूप वहुत कीम्ती है।" "उसे ग्रापको दिखलाना चाहती हूँ कि ग्राप उसका चेहरा देख कर उस पर ग्रापनो राय दें।"

**64** 美 623

"श्राप इस विद्या को भली भांति जानते हैं।" कहकर रेखा ने एक श्रौर चिम्मच चीनी प्याले में डाली। कुछ देर चिम्मच चलाकर, प्याला दिनेश को दिया।

एक घूँट पीकर दिनेश बोला "श्राप इस तरह बखेड़ा जोड़ना कब से सीख गई है।"

"वर्षेड़ा, कौन-सा १" रेखा बोली।

दिनेश ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया। तो रेखा ने कहा, "कुछ खालोन! आपको देहात जाना है। पांचू कह रहा था।"

'श्रापको होटल के श्रनुशासन में दखल देने का क्या श्रिक्कार है है श्राप यह बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं। मुक्ते यह सब पसन्द नहीं है। बैसे श्राप सममदार हैं। कोई क्या राय दे सकता है ? यह मेरा श्रपना विचार है।'

"क्या मैं ग़लती पर हूँ ?"

'हां यह में साफ़ कह दूँगा। मेरी अपनी दृष्टि में यह ग़लती है! वैसे आपने कुछ सोचकर ही किया होगा। मैं उस सदकी को नहीं देखना चाहता हूँ। उसे बुलाकर आपने क्या जानकारी हासिल करनी चाही है!"

"उस ज्ञान को पा लेना, जिससे आप अपने को सबल सममकर नारी को कुचल सकते हैं।"

ि हैं लेकिन वह यह सब नहीं जानती होगी।

धक्यों १३

"यह उत्तका खानदानी व्यवसाय नहीं है। त्र्याप उसकी गरीवी का उपहास उड़ाकर श्राज कौन सा श्रादर्श सम्मुख रखना चाहती है। यदि वह मेरे प्रति कोई उदारता है, तो मुक्ते श्रपना दर्जा नहीं बढ़ाना है।"

''लेकिन मैं तो ....!''

"नहीं नहीं।.....वह भयानक चुगगा है। गोशत के दुकड़ों को दिखला कर चीलों को आमन्त्रण देना, अपने को खतरे में डालना ही होगा । मैं इसे अनुचित दया कहूँगा । इसे अपेद्धित स्वीकार करना .दॉग होगा I<sup>??</sup>

''चलिए पहले कुछ ला लीजिए।''

''मुके मूख नहीं है।"

''तब ... !"

<sup>46</sup>क्राप क्या कहना चाहती हैं, रेखा जी ?"

"यही कि शायद आपने प्रायश्चित करने की ठहराई है।"

"सेने १"

''तो योड़ा खाना खाना ही पड़ेगा। स्या ऋषिका सारा श्रनादर मुक्ते ही सहना है। बात क्या है ?"

'कुछ, नहीं ।'<sup>2</sup>

''में कस्रवार हूँ लेकिन क्या इस लड़की को श्रॅंधेरी रात में '' देखकर आपके आगे एक त्कान खड़ा नहीं हो गया ! निराशा में एक विपत्ति की आकांदा ने आपको घेर लिया । आप होश हवास खोकर पागलों की तरह इधर-उधर बाजार बाजार घूमते रहे। आपके मन में दूर माग जाने की भावना उठी श्रीर इसीलिए श्राप स्टेशन पहुँचे। श्रापने प्रकारिचित मकान का दरवाजा खुलवाया श्रीर वहाँ प्रवेशी

किया। यह सब मेरा श्रापराध तो है नहीं। इस समम मैं कोई फ्रैसला है कर, उस लड़की को कत्ल करवाने पर नहीं तुली हुई हूँ।"

"मिस रेखा !"

'चिलिए, उठिए। खाना खाना ही पड़ेगा। मेरे घर की नौकरानियाँ क्या समर्केगी। अभी तक वे आपके कल रात के व्यवहार से डरी हुई है। आपके कल रातवाले पहनावें से मैं खुद ही डर गई थी। अब बात बढ़ानी अनुचित होगी। नौकरों को सफाई नहीं दी जाती है। इस समय अब आप......?"

दिनेश उठा, रेखा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, 'चलो,

चलो, मैं ऋावारा हूँ।"

me care fell

रेखा चुप रह गई। उसका चेहरा फक पड़ गया। लगा कि दिनेश उसकी लाश को अपने कन्धे पर उठाकर, चिता पर जलाने ले जा रहा है। ब्रानायास उसके मन में भावना उठी कि कल रात दिनेश चुपके श्राया श्रौर उसके माथे पर सिन्दूर का टीका लगाकर, उसके बालों में भी भर गया है। अब वह राख मात्र बचेगी। रेखा ने अपना हाथ छुड़ा लिया । दिनेश कुरसी पर बैठ गया और कुछ देर बाद उठ खानेबाले कमरे की त्रोर बढ़ गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक युंवती सामने कुरसी पर बैठी हुई थी। दिनेश सन्न रह गया। तब यही वह सड़की थी, जिससे रेखा मुकायला करवाना चाइती है। वह उस लड़की को भूल नहीं सकी है। दिनेश को कुछ नहीं चाहिए। वयों सारी दुनिया उससे सरोकार रखना चाइती है ? अब तक उसे मालूम नहीं था कि वह लड़की इतनी सुन्दर होगी। श्रव उसे श्रात हुआ कि 'किराये' पर चलने के लिए वस्तु का आकर्षक होना जरूरी है। बड़ी-बड़ी काली-काली काजल लगी ग्रांकों से डेबलियां इपर-उघर ताक रही थीं। वह क्या द्रॅंद रही है। ठीक, यह यहां की परिस्थित से परिचित नहीं है।

दिनेश से भी अनजान है। उसकी आंखों और पहनावे पर 'चरित्र' की कोई आप नहीं है। मानों कि वह चरित्र आज जीवन को चालू रखने का एक बहाना हो। उसका वह पहनावा और वह श्रंगार! जामुनी बुन्दोंवाली साड़ी कत्थई मखमल की वास्कट....!

यह तो खाना खा रहा था। रेखा बोली, "लता फाउन्टेन ऐन हो गई है।"

"ले गई!" दिनेश ने चम्मच प्लेट पर रख दी। एक इलकी आवाज हुई।

''हाँ, शायद मिस्टर सक्सेना को मेंट में देगी।" रेखा मुस्कराई।

**''ठोक**!''

'वे तो कल एकायक आ गये। घरवालों को स्चना नहीं दी। आपकी ही तरह आधीरात को दरवाजा खटखटाया। उनको पहले लता को लिख देना चाहिए था, ताकि लता तैयार रहती। वे आज साँक को जा रहे हैं।"

"त्राज जा रहे हैं! मैं सममता या कि कुछ दिन यहीं रहेंगे।"

"मैंने साँक को खाने पर सवको बुलवाया या । यही जवाब मिला है।"

"मैं उनको न मिल सक्ँगा। श्राप स्टेशन जवँगी, तो मेरी श्रोर से माभी मांग लीजिएगा।"

''में ? श्राप सांक को वहां चाय पीने नहीं श्रावेंगे ?''

<sup>4</sup>'नहीं।"

े जिता क्या समकेगी १" ''उसका कुछ समक लेना भूल है। मैं जरूर जाता, पर वक्त नहीं है। मैंने देहात सुबह तक पहुँच जाने का वादा किया था। वे स्रोम इन्हाकार कर रहे होंगे।" "यह तो आप जानें। शान्ति क्या देख रही है ?"
"कुछ नहीं।" वह लड़की संकुचित होकर बोली।
"हमारे घर आया करेगी ?" रेखा उससे बातें करने लगी।
"जब बुलाश्रोगी।" मीतर मन में हरी हुई थी।

एक बार दिनेश ने उस लड़की की श्रोर देखा श्रौर कोई खास बात न सोचकर चुपचाप खाना खाता रहा। यह रेखा क्या चाहती है ? श्राज पहली बार ऐसा प्रश्न उसके मन में उठा। किर सोचा, कल दुनिया इस बात का प्रतिबाद करेगी। वह इतनी नासमक नहीं है!

लेकिन रेखा उस लड़की से पूछ रही थी; "तेरे पिताजी श्रब

कैसे हैं ?"

"हालत बहुत खराब है।" "दवा का इन्तजाम है ?" "हाँ, डाक्टर बोस देख रहे हैं!"

दिनेश खाना खा जुका था १ जुपचाप हाथ घोकर गोल कमरे में पहुँच गया । गोल कमरे की मेज पर घरी तश्तरी से पान के बीड़े उठाकर मुँह भर लिया । िमरेट-केस से सिगरेट निकालकर उसे फूँकने लगा । एक राय उठी कि रेखा ययार्थ नारी है । लता दार्शनिक नारी मालूम हुई । यही उसका फैसला था । रेखा विजञ्जल लिहाज नहीं मरतती । फिर लता का उस तरह रोना, वह भावुकता १ क्या उसका मृत-प्राया वहीं पड़ा रहना चाहता है । खता क्यों उलमन में पड़ी रहती है १ रेखा विना कुछ सोचे-विचार समस्या गढ़ती रहेगी । वह सियति को पहचानकर चलती है । वह नारी की भाँति हर वक्त विश्वास पर मौका पाते ही विश्वय पाकर, वहाँ अपनी चाह उद्गेलने पर तुल जाती है । क्या मानती है । क्या मानवी है । क्या मानवी है । क्या को साथ जुन्ना नहीं है । वह मान्य, रेखा जिसे मानवी है ।

बार-बार अपनी ताकत से भाग्य को सँभालकर अनिश्चित भविष्य के लिए साधारण-असाधारण घटनाओं को टाल देती है। रोना, यह नारी की कमजोरी है। नारी शरीर के आगो अपने दिमाग को हरा देती है। शरीर सब कुछ है। उससे आदमी "शेतान" बनाया जा सकता है। नारी का बाकी गुण एक दिखलावा है। यह रेखा बात को तोलती है। इसीलए घोखा नहीं खाती।

रेखा जानती है कि प्रेम देना है, न कि बदले की कोई भावना है।

श्रापनी श्रद्धा से श्रपना सबस्व प्रेमी को श्रपण कर देना पड़ता है।

श्रादमी मतलब का भूखा होता है। उसे पालत् बनाकर चुगाया जाय,
तब वह भागेगा नहीं। श्राज वह प्रेम की इस संज्ञा का प्रयोग नहीं

करना चाहती। बहुत सावधान रहती है। श्रकसर वह लता से कहना

चाहती है—नारी पुरुष से दान पाने की भावना नहीं हटा सकती।

लेकिन कहेगी नहीं। बह व्यर्थ ही लता को परेशान नहीं करना चाहती

है। न वह मिस्टर सिंह के बलवान् बाहुश्रों के सहारे श्राजीवन खड़ी

रहेगी। वह सारी बातें समसती है।

कल रात दिनेश से कोई पूछता कि द्वम उस लड़की के साथ जाना चाहता था, इसका उसके पास कोई उत्तर न था। वह लड़की पहली नज़र में जितनी प्यारी लगी, अब उतनी नहीं लगती थी। यदि कल वह पास पढ़ जाती, तो वह उसे साथ चले चलने के लिए ज़रूर उकसाता। दोनों कहीं दूर चले जाते। अब आज उस लड़की के साथ टिकने का कोई उत्ताह नहीं बचा है। लता और रेखा, दोनों उसे भील माँगना सिखला रही है। उसे आज की नारी एक भूलमुलेया लगती है! वह बड़ी इस्ट है। यहस्थी के मीतर उसे पति का पूरा खयाल यहता है।

एक युवक को पति के रूप में गुलाम बनाकर, वे उसे गृहस्थी में रहना बखूबी सिखला देती हैं। यह उनका सही व्यापार है।

वह लड़की और रेखा कमरे में ग्राईं। तीनों पास-पास बैठ गये। वह लड़की चुपचाप थी। दिनेश ने सोचा कि यह लड़की ग्रपने पिता के घर की सारी न्यवस्था खुद संभाले हुए है। कोई ग्रीर उपाय कब उसके पास है। उसकी हँसी उड़ानी अनुचित लगी। रेखा ग्राज बहुत खुरा थी। दिनेश उठा ग्रीर बोला, "में जा रहा हूँ।"

''स्राप कव लौटेंगे ?''

"चार-पाँच रोज में।"

"वार-पाँच !"

"नहीं, परसों तक लौट श्राऊँगा। वहाँ ज्यादा रुककर क्या करना है ११ दिनेश बाहर निकला श्रीर होटल की श्रोर खाना हो गया।

सम्या को पाँचू आकर बोला, "साइकिल ले आया हूँ।"

"श्रच्छी बात है।"

"ग्रौर बाबूजी.....!"

"क्या है रे ?"

"उस लड़की का बाप मर गया।"

"मर गया ! कैसे ?" पाँचू की बात से उसे बहुत आश्चर्य हुआ । "सालों से बीमार था । अभी-अभी एकाएक सीढ़ी से गिर पड़ा । ब्स यही बहाना बन गया ।"

विनेश कमरे के भीतर गया और न जाने क्या सोचता रहा। उस सुक्ती का चेहरा याद आया। यह क्या हो गया ! इस दुनिया में दुलियों की 'लिस्ट' बनानें से कुछ लाभ नहीं होगा। सारी सामाजिक व्यवस्था पर जंग लग गया है। सब कुछ एक बार फिर नये सिरे से चालू करना होगा। भावुकता में सुख-दुःख को तोलने से कोई लाभ नहीं। उसने एक चिट्टो लिखी:—

'रेखाजी,

श्रमी एक दु:खद घटना हो गई है। पांचू सारी वात समका देगा। श्रापकी सहेली पर विपत्ति पड़ी है। सौ रुपया पांचू के हाथ उसे भिजवा दीजिएगा।

—दिनेश

उसने पांचू को बुलाकर चिट्टी दी और सारी बातें समका दी। पांचू चला गया। वह स्तन्ध खड़ा का खड़ा ही था उसे लगा कि उस लड़को के एक तमाचा भाग्य ने मारा है! वह इस समाचार को सुन लेने के लिए तैयार नहीं था। दिल में कुछ देर तक माया-मोह का ज्वार-भाटा उठा। फिर साधारण घटनाओं की भांति उसने उस घटना को मी कुचल डाला। यह परिचय रेखा ने कराया था। रेखा कुछ सोचती-विचारती नहीं है। अपने मन की है। उसका अपना कोई नहीं है, जो उस पर शासन करके आजा दे। वह सुका रही थी कि उस लड़की को दिनेश ने महत्व दिया है। वह दावा-सा कर रही थी कि वह लड़की कुछ नहीं है।

खता अलग परेशान है। पित ठीक तो है और क्या उस पर धरेख़ान के पर होने चाहिए थे! लता अपनी अवस्था के साथ एक रोमांस' चाहे अथवा अपने किसी अश्वेय-अशात प्रेमी से प्रेम की जाली बुना करे, यह ठीक नहीं है। वह प्रेमी कौन होगा ?

रेखा भूठ बोला करती है। वह कुछ न कुछ कहती है। हिचक

नहीं बरतेगी। अनजाने उसे नीचा दिखलाना चाहती है। यह उसका कैसा विद्रोह है ?

उस लड़की के पिता की मौत ने सारी विचार-धारा को दक लिया था।

लता स्टेशन से लौटकर, गोल कमरे में बैठी हुई कोई 'मैगज़ीन' पढ़ रही थी। उसे अपने ग्राज के व्यवहार पर ग्राश्चर्य ग्रीर दुःख था। रेखा के श्रागे उसने जो बात स्वीकार की, क्या वह सही थी ? रात भर दिनेश वहाँ यैठा रहा है। वह टिकट लेकर कहां जा रहा था ! जीजी से वह सब बातें ऋहता है। वह चाय पीने तक नहीं आया। चुपके देहात चला गया। अपने मन का ही है। वह मिस्टर सक्सेता पर सोचने लगी। उनका व्यवहार भला था। वह श्रीर कुछ नहीं चाहती। वे एकाएक न चले आते तो उसके मन में भगहा न उठता ! व€ सँभल रही थी । अब वे चले गये हैं। मिस्टर सबसेना बच्चों के लिए चीजें लाये थे। उसके लिए कुछ नहीं लाये। क्या इसी लिए वह बदले में दिनेश का 'फाउन्टेन पेन' उठाकर ले आई है ? मन में यह कैसा खयाल उठ रहा था ! वह क्या जानना चाहती र शवात समभ में नहीं आई। दिनेश को देखकर एक सद्भावना उठती है। वह कुछ नहीं सोच पाती । उस पर कुछ सोचना व्यर्थ होगा । वह सदा व्यस्त रहता है। कभी-कभी लगता है कि कई विचार वारास्त्रों का संघर्ष उसके दृदय में हो रहा है। वह यह भाव नहीं छिपा पाता। वह बहुत थक गई थी। मिस्टर सक्सेना की चुटकियों श्रीर वातों ने उस पर गहरा शभाव डाला था। पहले वह उनसे जितना दूर रहना चाहती थी, ऋब वह सम्भव नहीं था। वह ऋपनी स्वीकृति दे देगी। सब यही काते हैं। वह हाँ करेगी। यही ठीफ न्याय है।

दिनेश कमरे के भीतर त्रांकर बोला, 'मुक्ते देहात से पैदल ही लौट त्रांना पड़ा है।"

लता भौंचक्की रह गई। सटपटाकर उठो। बुछ कह न सकी। कुछ देर, के बाद सारी चूकी सामर्थ्य वटोरकर बोली, ''बैटिए-बैटिए। कॉफी के

लिए कहे देती हूँ।" भीतर चली गई।

दिनेश ने उसे अस्तन्यस्त लता की ह्रपरेखा को भाग । बालों की हों से पान तक उसे देखा था। जब नह चुपके भाग गई, तो नह मक गया कि यह फिर्मिक क्यों है ? मिस्टर सक्सेना उस घर के स्वामी , जहां लता 'को रहना है। नह तो एक साधारण मुसाफिर है। उसे अपने पर होंगी काई कि क्या उसे आजीवन अपनी यादगार की गठरी का बोका पीट पर लादे हुए, अपना जीवन व्यतीत कर देना है। गामों, कर्जी) और शहरों का एक मौगोलिक जाल है। जहाँ घर हैं, गामों, कर्जी) और शहरों का एक मौगोलिक जाल है। जहाँ घर हैं, गामों, कर्जी और शहरों का एक मौगोलिक जाल है। जहाँ घर हैं, गामों कर्जी से दकी हुई दुनिया का असर उसके हृदय पर न पड़े, पर एक दिन शायद वह उनके आकर्षण से नहीं भाग सकेगा। इन्सान की कमकोरी पर उसे खास भरोसा नहीं है।

लता लीटकर ग्राई। सावधानी से बैठकर वोली, 'श्राप तो'''?''

"हाँ, में देहात चला गया था। मोहन वहाँ नहीं मिला। लौट आना पड़ा। सुबह वह मेरा इन्तजार करता रहा। लौटते समय सायिकल में पंचर हो गया। पांच मील पैदल घसीटने पड़े हैं।" उसने जेव से सस्ती सिगरेट की डिविया निकालकर, सिगरेट पीना शुरू कर दी।

**बता ने ठठोली की, "श्रापने तो सिगरेट का 'स्टैंड**ई' वदल

दिया है।"

"गरीनी त्रा गई है।" सता ने नौकर से सिगरेट मँगवाई। दिनेश बोला, "गाँव के लोगों को बढ़िया सिगरेट कहाँ मिलती है ! एक देहाती दूकान पर खरीदी है।"

"श्राप 'फाउन्टेन पेन' साँगने श्राये हैं। मैं समक गई। वैसे ही उठाकर ले श्राई थी।"

"फाउन्टेन पेन! नहीं, मैं वैसे ही चला आया—आपको नवाई हैने के लिए। खुदा आपका जोड़ा छलामन रक्खे। इमें एक साफ्रा- अचकन मिलेगी।"

दिनेश हॅस पड़ा। फिर पूछा, "मिस्टर सक्सेना चले गये। दो एक रोज रहना चाहिए था। मैं अपनी शसुराल जाता तो आठ इफ्ते जस्स ठहरता।"

लता गुलाबी पड़ गई। बोली, "चले गये। श्रापने रोका ही नहीं। यह घर उनको पसन्द नहीं आया। यदि श्रापने होटल में निमन्त्रण दिया होता तो वे ज़रूर रुकते।"

'मैंने नहीं कहा। भूल गया। अन्यथा यह शिकायत क्यों सुननी पड़ती। 'कहकर दिनेश ने रूमाल जेव से निकाली और मुँह पोंछ रहा था कि चूड़ी का एक दुकड़ा गिर पड़ा। उसने भाषा कि लता की आखें उस पर गड़ी हुई हैं। अब लता चौंक उठी। उसने जेव से और हुकड़े निकालकर मेज पर रखते हुए कहा, ''कल न जाने कैसे एक चूड़ी जेव में आप पड़ी। उसी के दुकड़े हैं।"

"जीजी की सहेली ने चुड़ियाँ भेभी थीं। उसने कहा था कि चली अब आज से सुहागिन बनकर रहने का बहाना मिल गया है।"

''ग्रच्छा १''

"कल वह शृंगार की और सामग्री लाई है। आप चूड़ी के दुकड़ें स्वोरी करके क्यों ले आये हैं ?" ''चोरी !''

"तब क्या किसी ने आप की जेब पर डाल दी ?"

"चूड़ियों से खेल रहा था। न जाने कैसे जेब में पड़ गई है! खुद मुक्ते स्त्राश्चर्य मालूम होता है।"

"साइन्स का जमाना है। उड़कर चली आई होंगो। अञ्छा जाने भी दीजिए। आपने वह होटल छोड़ दिया। अब वहाँ चले गये हैं !"

"न्यू रायल में।"

बाहर कार का हार्न बजा। लता बोली, ''जीजी आरा गई।''

शोफर भीतर आया। उसने लता को एक चिट्ठी दी। लता ने खोलकर पढ़ी और सम्म रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ न कहकर दिनेश के हाथ में चिट्ठी दें दी। दिनेश ने पढ़ा। लिखा हुआ या, 'यहां अभी-अभी एक दुर्घटना हो गई है। यह भी सन्देह है कि रेखा जीवित रहेगी। रेखा होश में नहीं है। दुरन्त चली आत्रो।'

मिस्टर सिंह की लिखावट थी। दिनेश लता से बोला, ''चलो।'' "आती हूँ। कहकर लता उठी और भीतर चली गई। कुछ देर के बाद कमड़े बदलकर लीट आई।

वे दोनों रेखा के बँगले पर पहुँच गये। भीतर जाकर देखा कि रेखा खून से लथपथ सोफा पर बेहोश पड़ी थी। लता चीख़कर बेहोश हो गई। दिनेश ने उसे सँभालकर लिटा दिया। जब लता को होश ग्राया वो सिवल सजन कह रहे थे, ''ग्राभी प्राया हैं। शायद बच जायँ। असताल 'एखुलेस' पर ले जाना होगा।"

दिनेश लता से बोला, ''जो होनहार होगा, टल नहीं सकता।''

श्रमाग्यवादी दिनेश ने 'होनहार' पर सारी बात रखली। यह भाग्य पर तर्क करने का समय नहीं था। रेखा को 'नर्स' स्ट्रेचर पर ते गई थी। रास्ते में मिस्टर सिंह ने सुनाया कि रेखा उनकी 'पिस्टल' से खेल रही थो । उसका विचार एक 'पिस्टल' खरीदने का था । बस उसे खोल रही थो कि घोखे से अचानक गोली छूट गई ।

लता का दिल इब रहा था। दिनेश साथ न होता तो न जाने क्या होता। वह घवरा गई थी। रेखा के कमरे का पर्श खून से रेंगा था। उसके सारे शरीर पर कॅपकॅपी फैल गई थी। बीच-बीच में एक पहचाना हुआ भय उसे घेर लेता था। वह अस्पताल के बाहर कुरसी पर बैठ गई। बदन में थकावट फैल रही थी। वह एक फैसला सुनने के लिये तैयार थी। डाक्टर आकर कहेगा—वह मर गई है। सच ही रेखा जीजी मर रही है। कोई उसे बचा नहीं सकेगा।

दिनेश इस घटना से श्राप्तिम नहीं हुआ। उसे उस मेले की याद श्राई, जहाँ देवी का मन्दिर था श्रीर वहाँ मैंसों का बिल चढ़ाया जाता था कि देवी खुश रहा करें। यह साधारण घटना थी कि रेखा को बीस हो रही है। श्रास्ताल के चारों श्रीर के बातावरण में एक नीरव चुणी छाई हुई थी। उस बड़े हॉल के मोटे-मोटे श्राइनों से विजली का प्रकाश बाहर नहीं श्रा पाता था। वहीं हॉल के भीतर डाक्टर लोग श्रापनी । कुशलता में लीन हैं। कोई पद्मी फड़-फड़ उड़ा। लता चौंकी। दिनेश बोला, 'क्या है लता है'

लता चुप थी। दिनेश कहता रहा, "उस होनहार के खेल पर तुम विश्वास मत करना लता। यह 'होनहार' हमारी निर्वलता का एक पद्ध है। सबल होना चाहिए कि घटनाएँ जीवन पर प्रभाव न हाला करें। बचपन में में एक बार पूजा में शामिल हुआ था। वहाँ परिवार के बड़े लड़के की तिबयत खराब थी। श्रोमतजी ने मुरगी मारकर 'जिन' को खुश रखकर भगा देने को ठहराई थी। श्रागे मैंने भैरी कटते देखे हैं। वह दशहरे की श्रष्टमी पड़ती है न, उस दिन नैगली देवी की पूजा करके मैसा काटते हैं। तुम तो देवी-

देवताश्रों पर विश्वास नहीं करती ? यदि करती हो तो कुछ देवी के नाम चढ़ाने का वादा कर दो, यदि रेखा भली हो गई ?"

'क्या जीजी मर जायगी १११ गद्गद लता बोली ।

"शायद ? उस होनहार को सही साबित करने के लिए मर जाय।"
"मर जायगी जीजी ?" लता की ग्रांखों से भर-मर ग्रांसू
कहने लगे।

सारा वातावरण एक अजीव व्याकुलता से घिर गया। चारों श्रोर मीत का सन्नाटा छा गया था। ग्राखिर मिविल मर्जन श्रीर लेडी हाक्टर बाहर श्राये। उनके चेहरे पर गम्भीरता थी। नर्स इघर-उभर जल्दी-जल्दी ग्रा-जा रही थी। मिस्टर सिंह सब से पीछे श्राये। वे बोले, "कोई खतरा नहीं है। गोली फेफ़ड़े से पार हो गई है! ग्रव रेखा के क्च आने की ग्राशा है। वैसे डाक्टरों में मतमेंद है। तीन कहते हैं कि श्रमी कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन बूटा सिविल सर्जन का कहना है के खतरा टल गया।"

दिनेश ने उस सिविल सर्जन के चेहरें की व्यस्तता भाषी थी। वह फिर उसी 'हाल' की श्रोर चला गया। डाक्टरनी डक्टारों के साथ गपशप कर रही थी।

"आप सच कह रहे हैं न !" लता ने वच्चों वाले कौत्हल से पूछा। अपनी खिली आंखों से वह मिस्टर सिंह को देख रही थी! उसके मन का दर आभी हटा नहीं था।

"हां, मिस स्रता ।"

अब लता कुछ सँभली । मिस्टर सिंह बोले, 'दिनेश, तुम लता को छोड़ आओ। रेखा यहीं रहेंगी। यदि चाहो तो फिर चले आना। यहाँ रात किसी न किसी को रहना ही पड़ेगा। मैं इन्तजाम कर लूँगा।" ''मैं ह्या जाऊँगी।'' लता बोली।

"दिन में आपकी जरूरत पड़ेगी।" पास खड़ा हुआ डाक्टर बोला। लता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप दिनेश के साथ रवाना हुई। राह में लता बार-बार काँप उठती थी। एक बार उसका हाथ दिनेश की उँगलियों से छू गया। वह ख़लग हटकर बैठ गई। दिनेश ने कहा, "आपका दिल बहुत कमजोर है। अब भय की कोई बाद नहीं है।"

''जीजी का वह हाल, उन !" लता की श्रावाज बन्द हो गई। वह बहुत उत्ते जित हुई! दिनेश ने परिस्थित सँमाल ली। उसका सिर ठीक तरह रखकर उसे लिटा दिया। लता के सिर के बालों से उसकी उँगलियाँ श्रानजाने खेलने लगीं। श्राव वे वँगले पर पहुँच गये थे।

लता हो य में आई! दिनेश ने सहारा देकर उसे भीतर सोका पर लिटा दिया। उसे असमर्थता का कान्नी अधिकार माप्त हो गया। लगा कि लता का हृदय अभी साधारण यच्चों का-सा है, भले ही वह बड़ी हो गई है। उनके कुछ संस्कार हैं, जो कि उस परिवार के मर्यादा-वाले दायर की रज्ञा करते रहे हैं। और जो एक, दो, तीन कई; युगों से नारी-पुरुष का रिश्ता चला आता है, वह इससे अनभिश्च है। इसकी जानकारों के बाद सुकुमार हृदय नहीं चाहिए। उस पर तो समय की कड़ी कड़ी चोटें पड़ेगी। हृदय तो आहने की तरह उसे प्रतिविध्वित करने वाला होना चाहिए, न कि कोटोप्राफी वाले 'निगेटिव' की तरह कि वहाँ अक्स पड़ जाय। सृष्टि का चलना कुछ भावनाओं पर आश्वित नहीं है।

शीला तथा घर के और लोग आ णये। शीला बहुत घयराई थी! दिनेश बोला, "एक नाउम्मेदी के बाद भी रेखा जीवित है। वह बच गई। यह बड़े आश्चर्य की बात है ?" ' अप्रव वह कहाँ है ?" लता की मां ने पूछा।

"श्रास्पताल में और कुछ, दिन वहीं रहेगी। वह श्रामी होश में नहीं है। मैं वहीं जा रहा हूँ।"

अव लता की माँ बोली, 'मैं साथ चलूँगी।''

'माँजी, इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है। फिक्र की कोई बात नहीं। आप कल सुबह आइएगा।'' दिनेश ने समकाकर सबको इतमीनान दिलाया।

लता को होश ग्राया । चारों ग्रोर आंखें फेर कर चौंकी । ग्रापनी श्रस्तव्यस्त हालत पर सोचा । दिनेश बोला, "मन को इतना कमजोर बनाना ठीक नहीं । ग्राय ग्राप ग्रायम करें । मुक्ते देर हो रही है।"

किसी यात की प्रतीका न करके दिनेश हाथ जोड़कर चला गया।
लता टकटकी लगाकर जाते हुए दिनेश की श्रोर देखती रही। वह
कड़ी-से-कड़ी यात तथा श्रग्राह्म घटनाश्रों को श्रपनी शक्ति में समा
लेता है। उसके लिए कोई यात कठोर श्रीर किटन नहीं है। लता ने
देखा कि जितना ही दिनेश उसके समीप श्रा रहा है, वह उसे पहचान
नहीं पाती। वह किसी बात की परवा न कर, श्रपने मन की करेगा।
श्रावश्यक, निश्चित-सा व्यवहार बरता करता है। श्रासानी से हर जगह
चला जाता है। मानो कि कोई क्कावट नहीं है।

मिस्टर तिंह रेखा के सिरहाने बैठे हुए थे। सामने से 'टेबुल-फैन' की इसकी-इल्की इवा आ रही थी दिनेश के पहुँचने पर भी वे वसे की वैठे हिंदी। यदा-कदा टकटकी लगाकर रेखा को देख लेते थे। ऐसा जीन पहुर मानो वे अपने मीतर बहुत परेशान हो। उनके चेहरे पर

उदासी छाई हुई थी। दिनेश पास त्राया तो वे चौंक उठे। जैसे किसी ने एक भारी धका लगाया हो। वे सहमकर, निराशापूर्ण कातर आँखों से उसे देखते रहे। दोनों चुप रहे; कोई कुछ नहीं योला।

दिनेश ने कहा, 'श्राप जायं। मैं यहाँ हूँ श्रापकी इस वहुमूल्य घस्तु की रज्ञा कर लूँगा।"

''दिनेश त् ग्रा गया ?'' मिस्टर सिंह की निर्जीव देह पर थिरकन हुई। प्राण ग्राया।

''ग्रापकी तिवयत ठीक सी नहीं लगती। यहाँ रहकर क्या कोजिएगा ! मुक्ते रागियों के साथ रहने की ग्रादत पड़ गई है। ग्रिय कोई फिक्र को बात नहीं। रेखा भली हो जायगो। नौकरानी यहाँ है। नर्स यहीं रहेगी।"

''तूने खाना नहीं खाया होगा !'

'खाना ! मुक्ते भूख नहीं है । जरूरत पड़ने पर होटल से मँगवा । लूँगा। 'फोन' किये देता हूँ।"

"लेकिन दिनेश?"

'यह, इस भांति वश्चों की तरह भावुक होने से कुछ लाभ नहीं।
आपको आराम चाहिये। परेशान होने वाली घड़ी टल गई। अब निश्चित होकर खूब सोहये। में इस काम में उस्ताद हूँ। कुसी पर बैठे-बैठे सेकड़ों रातें काट चुका हूँ। यहाँ तो आराम कुसीं भी है।"

त्राय। जय वे चले गये, तो वह बड़ी देर तक बाहर खड़ा रहा। त्रिया आखिर खाली मन भीतर लौटा। देखा, रेखा के चेहरे पर सफेद पतली मलमल की चादर थी। वह चुपचाप चिड़िया की बची की भाँति सोई हुई थी। उसके पंख न टूट गये होते, तो वह अब तक उड़ जाती।

स्रीर यह वही रेखा है ? उसने उस चेहरे पर से कपड़ा हटा लिया ! वह चेहरा मोम की तरह सफेद गढ़ा हुन्ना-सा लगा ! हल्की सांस चल रही थी । सुबह ही इस रेखा ने एक चिरत्रहीन लड़की से परिचय कराया था । उस सरकार की वात को वह स्त्रय तक नहीं जान सका है । पहले वह लड़की श्रापराधिन लगी, फिर न जाने क्यों रेखा ने उसे अपराध से मुक्त कर दिया ! रेखा ने उसके लिए न्नादर बरता । सारी परिस्थित पर विचार करके दिनेश दङ्ग रह गया । उन छोटे-छोटे खेलों को खेल लेने के बाद, रेखा अब स्वयं एक खेल बन गई है । इस बात की सम्मावना उसे नहीं रही होगी । स्त्रन्यथा वह सावधान तथा होशियार रहती । उसे कुछ ज्ञान है । स्राव रेखा की इन मुँदी हुई स्नांखों से कुछ बात ज्ञात नहीं हो सकती । वह स्त्राने होरा में नहीं है । प्राय वाकी है, इसीलिए रक्षा करने का प्रश्न उठ गया है ।

श्रमी इस शरीर का मूल्य है। मौत हो जाती, रेखा नाम का ज्यय' हो जाता। एक दिन कभी निकट भविष्य में रेखा मरेगी। श्राज मर जाती तो कुछ नहीं होता। कल लोग उसे मूल जाते। इस नौकरी पर कोई दूसरी श्रा जाती, जिसे समाज श्रपना लेता। मिस्टर सिंह तथा कुछ परिचित लोगों की याद के बाद श्रीर सब कुछ मिट जाता। इनिया श्रीर समय इसी भांत कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।

नर्स आई थी। रेखा की नाड़ी देखी और बोली, "यह ऐसा पहला "केस" है। गोनी निकल गई। एक तरफ का 'फेफड़ा' कमजोर पड़ गया है। जिन्दा रहेगी। आप जा सकते हैं।"

''मैं ? नहीं, यहीं रहूँगा।"

'विकार रह कर क्या की जिएगा। कोई जरूरत पहेगी तो नीकरानी है। मेरी ह्यूटी है।" ''मेरे यहाँ रहने से आपको एतराज न हो तो.....?"

"नहीं-नहीं, आप रहें में आपके सुमीते के लिये कह रही थी। हमें रोज मरीजों के बीच रहते रहते आदत पड़ गई है।"

''मुक्ते भी है।'' कह कर दिनेश ने पूछा, ''यहाँ 'फोन' होगा?" वह 'नर्स' के साथ बाहर निकला। 'फोन' पर पाँचू से 'धरमस' में 'काफी' ले ग्राने को कहा। वह बहुत थक गया था। ये सारी घटनाएँ ग्रचानक हुई। वह ग्रपने मन में बहुत धवरा गया था। किससे ग्राने मन को बात कहता ?

वह बाहर वरान्डे में टहलता रहा। श्रस्पताल की उस बड़ी इमारत के बाहर कभी वह साफ 'सीमेन्ट' की सड़क पर दृष्टि फेरता। एक जगह ऊँचे-ऊँचे युकलिप्टिस के पेड़ खड़े श्राकाश के तारों को छ रहे थे। वह प्रकृति की इस सीन्दर्य-छटा से बाहर था। उसे सूखे पत्ते की तरह, जो पतकड़ में श्रांधियों के साथ इधर-उधर उड़ता फिरता है। वहे फाटक से सायिकल पर पांचू श्रा रहा था। वह भीतर चला श्राया।

दिनेश चुपचाप काकी पीने लगा । तीन प्याले पीकर उसे प्रतीत हुआ कि अब वह स्वस्थ है ! पाँच ने कोई बात नहीं की । वह चला गया और दिनेश आरामकुर्सी पर लेट गया । पासवाले दूसरे वार्ड में कोई टी॰ वि॰ की मरीज स्त्री थी । वह बार-बार खांसती थी । उसने देखा कि उस औरत का एक छोटा बच्चा है । वह मां के पास जाने के लिए मचल रहा था । मां मना करती थी, उसे अपने रोग के हर से पास नहीं आने देती थी । फिर भी अनजान बच्चा मचल रहा था । वच्चा हुआ और मां रोगिणी वन गई । वह युवती मां बहुत परेशान सी जान पड़ती थी । कभी उठकर अपनी सूनी और फीकी आंखों से बच्चे को

देखती । अन्त में इताश होकर विस्तर पर लेट जाती थी । उसके पास-पड़ोस मोहल्ले की औरतें वारी-वारी से दिन-रात उसकी देखनाल करने के लिए आती थीं । उनका रात-रात जागना रोगिणी के लिए बड़े दिलासे की बात थी । सबकी सब उसे सममाती थीं कि वह शोब हो अच्छी हो जायगी । रोगिणी को सूखी खाँसी थी । बह खुट-खुट खुट करके खाँसती थी । उस आवाज को सुनकर बहुत मय होता था ।

त्राज रेखा ने अस्पताल में यतेरा लिया है। यह बात उसने कर्मी नहीं सोची होगी। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। दिनेश के मन में उस पासवाली युवर्ता को मली भाँति देख लेने की चाह उठी। उसके लिए दिल में अब भी एक छटपटाइट और आयुलता थी। वह माँ है, मले हो अबस्था अधिक नहीं। वह छोटा बच्चा टुकुर टुकुर कर माँ की आरे ताकता था। खुट-खुट खाँसी बन्द हो गई। लगा कि वह रोगियी सो गई है। अस्पताल में चारों और सन्नाटा था। रेखा एक छोटी अनजान बच्ची की भाँति सोई हुई थी जिसको चारों और से दक्कर उनकी हिफाजत की जाती है। वैसी ही परवा रेखा की हो रही थी, मानो वह छोटी बच्ची हो, जिसे अपनी रन्ना का कोई ज्ञान नहीं है।

श्रव दिनेश जागकर उस गुजरती हुई रात को पार कर रहा था। वह जानता है कि रेखा ने उससे श्रपने-जीवन में, घर पर श्रीर समाज के बीच बचाब की चाहना नहीं रक्खी है। वह निर्भाक ग्रीर निडर होकर सारा ज्यवहार बरता करती है। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। इस बक्त बहु एक दुघंटना के कारण ग्रपनी सामर्थ्य खो चुकी है। वह चुपचाप लेटी थी। दिनेश उसे देखने लगा, वे ही ग्रीट, वे ही श्रीखें भीर सब कुछ ग्रस्तव्यस्त पैला हुआ। कहीं शर्म ग्रीर लाज नहीं थी। बहु साधारण गोली पार हो गई ग्रीर रेखा को जीवित रहना था, वह जीवित रही। मीत ग्रभी न ग्राई थी, इसी लिए नहीं था, वह जीवित रही। मीत ग्रभी न ग्राई थी, इसी लिए नहीं

मरी। त्राज वह मर जाती तो यौवन के हिलोरें लेते इस शरीर श्रौर इस अधकचरे सौन्दर्य की महक दिनेश के दिमाग में भर जाती। आशो सुदूर भविष्यवाली मौत के दिन कौन जाने एक भद्दी यादगार बन जाय - पके बाल, दूटे दाँत, स्थूल शरीर ! उस भदी तसवीर पर उसने नहीं सोचा । रेखा गहरी नींद में सोई हुई थी । वहाँ छाती पर एक यहाँ धाव है। क्या वह उस घाव को देख सकता है; वह देखेगा ! उसे यह श्रिधिकार है। पहले कभी उसने इस युवती को पाने की चाहना नहीं बटोरी थी। यह श्रनुमान नहीं लगाया था कि वह उसकी सगी होगी। उसके शरीर से वह कोई नाता नहीं रखना चाहता है। वह घाव को देख लेगा । धीरे-धीरे उसने चादर उठाई । नीचे का गरम पशमीना एक श्रोर सरकाया। नीचे एक सफेद चादर थी। श्रागे रेखा का नग्न शरीर था। दवा की तेज महक नाक में भर गई। छातियाँ उभरी हुई थीं। चारों श्रोर पहियाँ लिपटी थीं। उस शरीर को देखकर मन में एक ग्रज्ञ'य उमङ्ग उटी। वह कुछ च्रण सब कुछ देखता रहा। उस नगनता के प्रति उसके मन में सहानुभूति के भाव उदित हुए। फिर दवा की तेज महक ने सब कुछ ढंक लिया। दिमाग़ में सनसन। इट हो रही थी। वह चुपचाप देख रहा था कि सभ्यता के साथ इन्सान ने कितनी भावुकता ग्रपने चारों ग्रोर लपेट ली है। वह लाज, वह शील, वह शरम....! इस समय रेखा की भावुकता सो रही है। घटना ने उस पर प्रभाव डाला है। अब जिन्दगी मामुली वात थी। पट्टियों से घाव दंका हुन्ना है। वह कुछ नहीं सोच सका। उस शरीर को उसने हु लिया । मुलायम ग्रीर गरम था । उसने एक-एक करके तीनी चादरें उदा दी।

दिनेश ने इस रेखा पर मिश्टर सिंह से बहुत कुछ कहा है। श्रपनी राय देने में वह नहीं चूका है। इस समय उसका वही मत है! रेखा वैसी ही है ! मिस्टर सिंह को रेखा को अपनाने वाला पागलपन सवार है। यहाँ के कई सभय युवक पागल कुत्तों की तरह इस शरीर को नोच डालना चाइते हैं। रेखा सावधानी से ऋपनी रहा किया करती है। आज दिनेश ने मौका पाकर उस शरीर को भांककर देखा है। वह कोमलांगी रेखा बेहोश पड़ी है। पहले उसे इस कोमलता का अनुमान नहीं हुन्ना था। उस शरीर को ठीक तौर पर ढककर स्त्रव वह कुसी पर बैठ गया। रेखा की मुँदी आँखें, पतले आंठ और सफेद पड़ा हुआ चेहरा! वह भ्रम में पड़ गया। नहीं, रेखा के लिए उसके दिल में श्रादर की भावना है। रेखा इस यात को जानती है। सुबह रेखा ने एक विचित्र चाल चली थी। उस लड़की का परिचय कराते हुए श्रम-जाने सुफाया था कि यह पुरुष का कैसा स्वार्थ है ! वह उस 'चुगो' का परन इल नहीं करना चाइती थी। अनैतिक व्यवहार के लिए मन उदास था। उसने उस लड़की की हैंसी न उड़ाकर सहानुभृतिवाला वर्ताव किया था। साधारण सामाजिक भावनात्रों के बल पर वह उस नारी के चरित्र को कदापि कोढ़ सा स्वीकार नहीं करेगा। रेखा अपने जीवन की असमर्थता से परिचित है। उस लड़की पर उसने कोई दलील आगे नहीं रक्खी हैं। वह लड़की कुछ नहीं बोली। क्या रेखा यह सुमाना चाहती थी कि उस लड़की के शरीर को पुरुष साधारण किराये पर ले लिया करता है ? यह पुरुष की कैसी दया है ? यह नारी की लाचारी का सही उपयोग नहीं लगता है। रेखा ने कुछ नहीं वहा था। वह गम्भीर थी। उस लड़की का पिता ऋाखिर सारी दुनिया की माया-ममता को छोड़कर दूसरी दुनिया को कूच कर गया है। उसके लिए पुत्री ने बहुत कलंक बटोरा, लेकिन वह बचा नहीं। पिता तो एक साधारण धक्के से चटल गया। अब वह उसके लिए रो रही होगी। उसे वहुत दुःस्त होगा। वह आज तक अपने पिता की रहा के लिए असा-

धारण मजदूरी का भार स्वीकार करके श्राधी-श्राधी रात को होटल श्राया करती थी। समाज के प्रति उदासीन रही है। उसका हृदय, नारी कमज़ोरियों की खान है। उस पर ग्राव सुकुमारता की कोई छ।प विद्यमान नहीं है। वह पुरुष से दान माग कर प्रतिदिन उसकी दासी यन जाती थी। रेखा तो किसी की दासी नहीं है। वह समाज में बराबर का मान ग्रीर अधिकार रखती है। पुरुष को खूब पहचानती है। जानकर ही उसके साथ सहू लियत बरतती है। रेखा के सुबहवाले कर्तव्य पर उसे ग्राश्चर्य हुआ। था। फिर वह उसे भूल गया था। रेखा अपना समाज स्वयं वनाती है। वहाँ उसे हिचक नहीं रहती। वह कल को ग्रपने उस समाज में इस लड़की को ग्रासानी से जगह दे सकती है। बह लड़की ऋमितिक ज्यवहार के बाद भी दोपी नहीं है। यह दिनेश का ग्रपना सहज विश्वास है। ग्रव वह होटल के व्यक्तित्व के वाद रेखा की संरक्ता में ह्या गई है। रेखा ह्यासानी से उसे समाज के बीच कोई ठीक-सा स्थान दिला सकती है। अपनी चर्या में उसे शामिल कर लेगी। तब कोई कुछ नहीं कहेगा। इस लड़की को बहुत कम लोग जानते हैं । होटल के कुछ श्रनजान मुसाफिरों ने उसे थोड़ा-सा पहचाना है। कुछ ने उसकी आँखें सहमी पाई होंगी। उनको अधिक सोचने-विचारने का समय कहाँ था! वे इतने लोभी नहीं थे! इस व्यवसाय में नारी मोह नहीं वस्तती है। खुद दिनेश ने चण भर उस पर विचार किया है और यय वह उसे भूल जाना चाहता है। रात की उस घटना पर वह भविष्य की किसी छोटी इमारत का ढाँचा नहीं गढ़ना चाहता है। उसे श्रपनी इस हालत पर खेद नहीं है।

दिनेश को लगा कि वह बड़े अवड़-खावड़ रास्ते को तय कर रहा है। जो अचे-अँचे बीहड़ नम्न रूखे पहाड़ी की घाटो है। जिनका सीन्दर्य उनका नम्न भद्दा हराबना रूप है। इस रास्ते को प्रतिदिन (क्रिक्ट के किस के स्वराय अपने किस के स्वराय इन्सानों का कारवाँ पार करता है। कहीं-कहीं उनके लिए छोटी-छोटी सरायें हैं। अिनके चारों श्रोर जीवन के रेत-कंश विखरे पड़े हुए हैं। वहाँ एक दरजे की वैभव की खुशी श्रौर दूसरे दर जे की ग्राह के बीच जीवन तेज़ी से चलता है। इस चौड़े रेगिस्तान में कहीं सजावट है तो कोई हिस्सा उजड़ रहा है। लेकिन दिनेश भूल जाता है कि वह मध्यवर्ग के खोलले ढाँचे के भीतर वैठा हुन्ना है। यदि वह वहाँ से वाहर निकल आँखें खोल कर देख सकता तो रेखा. लता ग्रौर भिस्टर सिंह नहीं देख पड़ते। वहाँ बड़ी दूर एक भीड़ है, जिसको श्रावाज यदा-कदा उसके कानों में पड़ती है। जो व्यवहार-कुशल न होने पर भी छोछे नहीं 🕇 । वह वहाँ क्यों नहीं चला जाता । यहाँ वह एक नागफाँस में फँस गया है। वह मध्यवर्ग की उजड़ी दुनिया से सोना वटोर लेना सीख गया है। उसे स्वस्थ उपजवाली घरती में पहुंचकर ग्रपना काम शुरू कर देना चाहिए। यही उसके लिए हितकर होगा। यहाँ तो वह एक बीच के समाज के दायरे वाले दलदल में फँस गया है। वह बहुत विचार करता है तो लगता है कि उसका वह साम्यवाद कितावों को पढ़ाई तथा साधारण गपशप तक ही सीमित है। रूस की श्राक्त्वर-क्रान्ति का श्रासर उसके दिमाग पर पड़ा है, लेकिन वह दिमाग रोज श्रीर श्रसरों के भोके भी खाया करता है। वह उस पर एक बुद्धिवादी की भांति विचार करता है और कहां कुछ नहीं पाता! उसने आज तक साम्यवादी धरती को खोदने की चेष्टा नहीं की । वह उस वाद का पाठक मात्र है ! इस लता श्रीर रेखा वाले दायरे से भले ही वह सन्तुष्ट न हो पर वह इतना जानता है कि यहाँ यदि उसकी हैसियत वन गई, तो वह बहुत कुछ काम कर सकता है। वह चाहता है कि पहले बहुत बड़ा होकर, ऋासमान से देखें कि दुनिया का क्या हाल है ? तमी वह समाज के रोगी हिस्सों पर नश्तर लगाकर वहाँ से मवाद निकाल सकेगा। ग्रापनी महत्ता को

वह नीचे फेंककर वहाँ से नहीं उठना चाहता है। वह तो आजकल साम्यवादी गुरु वना हुआ है। लेकिन दिनेश अपने भूठे आडम्बर को पहचानता है। आज से नहीं, बहुत दिनों से बार-बार वह अपनी स्थित को फैलाकर उसकी आलोचना किया करता है। उस आलोचना के लिए वह आधुनिक विज्ञान की सहायता लेता है। उसे वहुत ग्लानि होती है। फिर वह आँख मूँद कर तालाब में कूद कर स्वयं तैरना नहीं सीखना चाहता है। वह तो अभ्यास कर रहा है।

श्राज की उसकी जो दुनिया है। उसने उसमें कभी लता की दुलता रेखा से नहीं की। वह जानता है कि लता बड़ी भावुक है। गृहस्थी में भाइं-बहनों की शृंखला के बीच पली है। वहाँ उस पर उनका ऋचैतन्य प्रभाव पड़ा है। घर का एक शासन है, ऋपने कायदे-कानून हैं। रेखा उन सब से दूर है। लता एक व्यवस्था के भीतर रहती है। रेखा दूसरों के लिए व्यवस्था का निर्माण करतो है। दोनों के नारीत्व का प्रभाव एक-सा नहीं है। उन धारणाश्रों के बोच दिनेश चुपचान खड़ा हो रहा है। वह लता एक साधारण भोंके से भयभीत है। गई थी। श्रव जरूदी हो उसके पीले हाथ हो जायँगे। उसका तुलहिनवाला रूप कितना विचित्र लगेगा ! एक यड़ा जलसा होगा। बरातियों की बड़ी पलटन श्रावेगी, सात भांवरे पहेंगे। उसको पिता दान कर देंगे। लता इस 'उपहास' के प्रति आवाज नहीं उठा सकती है। रूढ़ियों से जो बातें धर्म की ब्राइ में नज़ीर वन गई हैं, उनके खिलाफ कोई बगाबत नहीं करना चाहता है। वह विवाह का सारा प्रदर्शन उनकी उपयोगिता की प्रन्थि को जोड़ देता है। नारी को पुरुष की सन्तान जनने का अधिकार मिल जाता है। अय वह फलदात्री यन जाती है। आदिकाल की नारी का रूप दूसरा ही था। वह बच्चे जनती; वे बच्चे युवा हो जाने पर

उसके नारीत्व से खेलते थे। उस समय कौन किसका पिता है, जानना कठिन था। उन दिनों माँ परिवार की स्वामिनी होती थी। उसके पतियों की संख्या सीमित नहीं थी। उन दिनों मानव खोहों में रहा करता था। वे शिकार करके पेट भरते थे। आजवाली भावुकता तथा प्रेम का रोजगार नहीं चलता था। 'सेक्स' एक भुँभलाइट की चर्चा नहीं थी। भावुकता बहुत बाद का प्रसाद है। पहले गृहस्थी की कोई सस्था नहीं थी। वह स्वामिनी मां परिवार को वीस पच्चीस तक स्वस्थ पुत्र पुत्रियाँ भेंट करती थी । उसका गौरव था कि युवकों से स्वत्थ युक्वों की पैदावार करे। आज गृहस्थ वच्चे पालने को नैतिक संस्था है। आज समाज में श्रास्वस्थता है। धार्मिक, श्राधिक, नैतिक श्रादि कई दासताएँ हैं। यह विवाह का पचलन है। सबका एक गुरु है कि महुध्य की जाति बढ़े। विवाह उत्पादन की पहली सीढ़ी है। एक लड़की है जो कि गृहस्थी के दायरे से इट कर रात रात भर पैसों के लिए होटल में पड़ी रहती है। वह उसका व्यवसाय है। श्राज वह उरती नहीं है। यदि थक जाती होगी तो कोई चारा नहीं। उसके लिए कहीं विश्राम कर लेने की जगह नहीं है। वह स्वयं चलती है। अपने लिए रास्ता बना लेती है। उसे किसी भाँति यकावट नहीं लगती। वह अपने अनुभव के बाद रेखा के आगे निःसंकोच वैठी हुई थी। रेखा ने दिनेश के साथ मगड़ने के लिए यह कैं सा हथियार उठाया था १ दिनेश को शक्तिहीन वनाकर वह उस पर इसला करना चाहती थी। उसने मौका पाकर ग्राज रेखा के ग्रंगों का निरीक्षण किया है। उस असहाय नारी के प्रति यह उसका कैसा **च्यवहार है!** नारी-पुरुप के भेद को वह जानता है श्रीर यदि चाहे कि उस लड़की के श्रांगों को रेखा के श्रंग-श्रंग से तोल ले, तो वे बाँट श्रीर तराजू सही नहीं होंगे। वे अंग साधारण हैं, किर भी एक वर्ग की नारीं उनका मूल्य बढ़ाना चाहती है।

दिनेश मपकी लेने लगा और कुछ देर में सो गया। लेकिन आंखें वार-बार खुल जाती थीं। अम मन में होता कि वह क्यों सो रहा है! आंखें मलकर देखता कि रेखा मसहरी के मीतर सोई हुई है! लेकिन नौकरानी ने कहा, ''वाबूजो।''

दिनेश ने नौकरानी की आरे देखा। वह कह रही थी, 'आपसे कोई मिलने के लिए आई हैं! बाहर खड़ी हैं।''

भटपट दिनेश उठा श्रौर बोला; "दाई, तुम यहीं बैठी रहो। मैं श्रमी श्राता हूँ।"

दिनेश चुपके से बाहर चला श्राया। बरादे में देखा कि एक युवती काले बरके में खड़ी है। वह श्रवाक रह गया। वह कुछ पूछना चाहता था कि युवती ने मना कर दिया। उसकी उँगलियों की गठन बहुत सुन्दर थी। मन में प्रश्न उठा— वह कौन होगी १ वह उसके साथ साथ बाग में पहुँच गया। दोनों एक घनी माड़ी की श्रोर बढ़ गये, जहां कि निपट श्रॅंधियारा था। वह श्रपने मन में सोच रहा था कि यह युवती ..... १ श्रव श्रागे बदकर वे एक बेंच के पास पहुँचे। युवती उस पर वैठ गई। दिनेश चुपचाप खड़ा था। युवती बोली, ''बैठिए।"

उसने बुरका एक श्रोर किया। दिनेश सन्न रह गया। वह फिर बोली, ''श्रापको उम्मीद रही होगी कि लता श्राई है। इस दोनों का कद एक सा है। श्राप खड़े क्यों हैं? में इतनी भूखी नहीं हूँ कि श्रापको खा जाऊँ। खा सकती, खा डालती। लेकिन इतनी सामर्थं नहीं है।'

''आप क्या कह रही हैं ?''

"कुछ नहीं । आपने न्यया कर्ज लेकर मुक्त पर दया दिखलाई है।
मुक्ते वह दया स्वीकार नहीं है। वह तो आपने मेरा बहुत बड़ा अपमान

किया है। मैंने ६ थे नई। लिये । पांचू आपको लौटा देगा। मैं यह बात जानती हूँ कि आप रास्ते से क्यों लौट आये ?"

"मोइन नहीं मिला। मेरा विचार तो पांच-सात रोज वहीं रहने का था।"

"आपके क्या विचार थे, इस सबसे मुफे कोई सरोकार नहीं। इतना जानती हूँ कि आप लता से प्रेम करने लग गये हैं। सुबह मिस्टर सक्सेना ने आकर आग भड़काई है।"

''श्रापने सच बात कही है। सच ही मेरे मन में यह भावना उठी। देहात जाने को मन ने गवाही नहीं दी।"

"में आज खुद ही भाग रही हूं। एक बार आपसे मिलना जरूरी था, इसीलिए चली आई। आप रेल का टिकट मुभे दे सकेंगे ? हमारे पास पूरा पैसा नहीं है। मैं अपने दोस्त को होटल में छोड़ आई हूं। उससे घन्टे भर की मोहलत माँगी है। यदि आप चाहें.....!"

(執 jn

"आप मुक्ते उवार सकते हैं।"

''क्या कहा ऋापने ?''

"श्राप मेरे साथ क्यों नहीं चले चलते हैं। मुक्ते वहरहाल भाग जाना है। एक गलत श्रादमी से एक सही श्रादमी के साथ भागना ठीक होगा। हम दोनों कमजोर हैं। न मेरा उस पर जोर है, न उसका मुक्ते पर श्राप मुक्ते श्राच्छी तरह सँभाल सकते हैं। में श्रापको सुबह पहचान चुकी हूँ।"

''वह लड़का कौन है ?''

"में उसे चार साल से जानती हूँ १ पिता जी के मर जाने के बाद अब मैं असेली नहीं रह सकती । सब जानते हैं कि मैं बदचलन हूँ । ससुराल का रास्ता वन्द है। यदि आप तैयार हो जायें ! हम लोगों में निम जायगी। आप व्यर्थ ही क्यों भयभीत हो रहे हैं ?"

''क्या १३'

''यह गलत घारणा है कि एक बार घर से निकली लड़की इंज्जत के साथ नहीं रह सकती है। यदि कोई उसे ईमानदारी से रखने वाला मिल जाय. तो वह सदा वहीं रहेगी । मैं यह अनुभव की बात कह रही हूँ।''

''शायद आप नहीं जानती हैं कि मैं.....?''

ठोक है ? आप जान-बूक कर मेरी हँसी उड़ा रहे हैं। पिताजी को मौत के बाद पुरुष की भाँति आपने मुक्ते दान देना स्वीकार किया। मैं उसकी भूखी नहीं थी। मैंने तो पुरुष से बदला पाया है। दुनिया से वृगा होने पर भी मुक्ते पुरुष से वृणा नहीं है। में आजीवन पुरुष को नहीं कोस सकती हूँ। उसने मुक्ते पैसा देकर आश्रय दिया मैंने उसे साधारण शरीर समर्पित किया है। मेरे शरीर का वही एकमात्र सही उपयोग बचा हुआ था । फिर पुरुप को क्यों हिचक होती । उसने अपनी तृष्णा बुकाने के लिए ही मुक्ते पैसा दिया है। मुक्ते पिता जी तथा श्रपनी रद्या करने लिये धन प्राप्त हुआ और पुरुप की मानिसक भूख मिटो या नहीं, में नहीं जानतो । शायद न मिटो होगी । मैं सही साधन नहीं जानती। अपनी कमी के लिए मुक्ते दु:ल होता या ी मैं एक वेश्यावाले हाव-भाव नहीं जानती हूँ। मेरे संस्कार गृहस्थी वाले हैं। श्रव मेरे लिए सब रास्ते बन्द हैं। में श्रमी केवल श्रठारह साल की हूँ। मौत की बात नहीं छोच सकती। श्राठारह साल की श्रावस्था में भला कौन मरना चाहेगा ?"

''ब्राप यह सब बातें क्यों कर रही हैं!'' मुँ मलाकर दिनेश बोला !

"यदि मेरो जगह पर लता काले तुरके में यहाँ आई होती तो आप फूल उठते। यह आपका कैसा न्याय है ?"

''मेरा न्याय !'

"में तो अपनी अधिक परवा नहीं करतो। आप न उवारेंगे और कई पड़े हुए हैं। आप पर मेरा अधिक विश्वास है! यह कहते-कहते वह गद्गद् हो उठी। आंखों में आंगू छलछला आये।

उस लड़की का चिरत्र नहीं है। त्रापने भविष्य की रहा के लिए वह चाहती है कि दिनेश उसका साथ दे दे। फिर वे दोनों त्रावारा क्या करेंगे ? दिनेश ने सोचा कि यह उसके साथ चला जायगा। लेकिन मन में कोई धमका रहा था—हैं! हैं !! रेखा वीमार है। वह अच्छी होती तो वह चला जाता। वह उसकी आज्ञा लेकर ही जा सकेगा। वह सायधान होकर योला, ''आप उस लड़के के साथ जा सकती हैं!'

"जा सकती हूँ !" दुइराकर वह भूट-फूटकर रोने लगी। बाद में

बोली, "ब्राप पत्थर का दिल रखते हैं।"

"नहीं! नहीं!!

"मैं यही समकती हूँ । आप किसी का आदर नहीं कर सकते।"

"यह कुठ है।"

"मैं सच बात कह रही हूँ । आप लता के पीछे पागल हो गये हैं। उसके दीवाने हैं!"

<sup>46</sup>क्या १<sup>77</sup>

"सब इस बात को जानते हैं। स्वयं रेखा भी जानती है। किन्तु वह नासमक लड़की लता श्रभी भूल में है। वह इस बात को भली भांति नहीं समक पाती। उसका कोई निश्चय नहीं है। वह पगली है!"

"पगली है वह !"

"श्रापकी तरह।"

'भेरी!

"श्राप मेरे चरित्र को उपेक्षा के रूप में व्यवहार में नहीं बरतते हैं। मेरा श्रानादर न करना चाहकर भी कोई उपाय नहीं निकालेंगे। संभवतः मेरे चले जाने के बाद मुक्ते श्राप्वादी नारी कहेंगे। श्राच्छा, वह टिकट जल्दी दे दो। जिस गाड़ी से कल तुम माग नहीं सके हो, मैं उसी से जाऊँगी।"

"तुमको सच ही टिकट चाहिए ?"

''श्रव में ज्यादा इन्तजार नहीं कर सकती। रेखा से सब बातें कह देना। शायद तुम यह न जानते होगे कि रेखा द्वमको कितना प्यार करने लगी हैं। तुम इस तरह उसके जीवन में ज्यर्थ चले आये और उसी के आगे वार-बार लता की दुहाई देते हो। क्या दुम्हारा खयाल है कि यह सब केवल एक घटना ही थी !

''कौन-सी !"

''यही श्रसावधानी से 'पिस्टल' का छूट जाना ।"

"नहीं, नहीं! वह रेखा ने खुद जान व्युक्त कर चलाई थी। वह सोचर्ता थी कि वह मर जायगी। मैं सारी बात भलीभाँति जान गया हूँ। मैंने सुबह को रेखा की आँखों में खूनियोंवाली हढ़ता पाई थी। वे सुर्ख अधिक थीं। उसकी सारी मखौल तथा हँसी में वेदना की पुट थी। उसके बाद उसे मेरी सौ रुपयेशाली चिट मिली। वह बहुत परेशान हो गई। राह भर में उस पर सोचता रहा। एकाएक मेरे मन में एक दुरभावना उठी और मैं लौट आया। मैं जानता था कि वह अपने प्राण् पर आक्रमण कर सकती है। यदि लता के यहाँ न जाकर सीचे उसी के घर गया होता तो यह वर्तमान बदल जाता। उसने मौका पाकर हो यह किया है। अब उसे अपने इस कर्त व्य पर बहुत आएचर्य होगा।"

"त्रापने ठोक बात सोची है। सुबह रेखा ने मुक्ससे कहा था कि त्राजकल उसका जो बहुत खराब रहता है। उसके मोतर यौबन निचुड़ता जा रहा है। मिस्टर सिंह की बात उसने सुनाई थी। बच्चों के प्रति उठते हुए मोह की चर्चा को था। वह बच्चे की चाहना भूली हुई थी। त्राप-सा बच्चा किसे भला नहीं लगेगा। वह चाहती है कि दुम, न कि मिस्टर सिंह, उसके बच्चे के पिता बनो।"

"आप क्या कह रही हैं शान्तिजी ?"

"रेखा श्रापको वहुत प्यार करती है। किर भी यदि श्राप मेरे साथ भाग जावेंगे तो वह नाखुश नहीं होगी। वह सिर्फ एक वचा चाहती है। मैं श्रपना बच्चा उसे सौंप दूंगी। मुक्ते यह मंजूर होगा।"

'मुक्ते यह जरूरी नहीं लगता। में तो यह सोच रहा हूँ कि रेखा के मन में मेरी इत्या की भावना सवल हो गई थी और उसे अपने पर ही लागू कर दिया।"

"तो जाने दीजिए। वह टिकट कहाँ है ! स्त्राप सारी दुनिया को कय तक कुचलेंगे। यह स्त्रसम्भव वाला उपकार.....!"

''मुम्ते मागड्ना नहीं है।''

"आपकी कगड़ा न करनेवाली आदत!" कहकर वह फूट-फूट कर रोने लगी। दिनेश हतबुद्धि चुपचाप रह गया। उसे समकाते हुए बोला, "यह ठीक बात नहीं है। क्या आपको मुक्ते बदनाम करने में .खुशी होगी।"

शान्ति चुप हो गई थी। उन बड़ी-बड़ी आँखों से आँस् दुलकते इए देखकर दिनेश सन्न रह गया। शान्ति तो सँभलकर बोली, ''टिकट दे दीजिए। वह इन्तज़ार कर रहा होगा।''

"आप जा ही रही हैं !"

"हाँ, बाहर मेरा ताँगा खड़ा है। वह स्टेशन गया होगा।"

दिनेश ने टिकट निकाल कर दे दिया। वह उसे लेकर वोली, 'हर्में आशीर्वाद दो कि......'

"तुमको श्राशीर्वाद हूँ! शान्ति, पुराने जमाने में नारी, परिवार की स्वामिनी होती थी। वह आदेश देती थी और सब उसका पासन करते थे। जब परिवार के लोग शिकार पर ऋयवा दूसरे परिवार के साथ लड़ाई पर जाते ये तो वही अगुवा होती थी। उसका काम परिवाद को बढ़ाना था। परिवार की रज्ञा का समस्त भार भी उस पर ही था। नारी का वह दरजा धीरे-धीरे मिट गया श्रीर वह 'दासी' वन गई। श्रिपाज उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुममें वही स्वामिनी बनने की समता है। तुम इस समाज के कच्चे बन्धनों को तोड़ सकती हो। मेरे मन में तुग्हारे लिए आदर है। पर मैं बुद्धिवादी पंगु हैं। विचार पर श्रिधिक विश्वास करता हूँ। उस वात को व्यवहार में वरत लेने का साइस नहीं होता है ह्योर संभवतः दुम न जानती होगी शान्ति, कि स्वामिनी वनने के लिये नारी की आपसी स्पर्धा हिंसक होती थी। मां त्रौर वेटी तक आपस में एक दूसरे की हिंसा कर लेने की सोचर्ती थीं। वह हिंसा पशुत्रोंवाली हिंसा सी होती थी। लेकिन देख रहा हूँ कि रेखा, लता अथवा तुम में वह हिंसावाली भावना नहीं हैं। यदि वह बात होती तो....."

''उस परिवार की भावना से आप मुक्ते बरी कर दें। आपकी शुम आकाद्वाएँ हमें चाहिएँ। रेखा से मेरी ओर से माफी माँग लीजिएगा। उसे कभी दुःखन दीजियेगा। वह बहुत दुःखी है। मैं उसका हुःख पहचानती हूँ।''

"दुःख श्रौर दुःखी होना ?" "श्रम्यथा उसे वच्चे की चाहना न होती।" "श्रौर दुम जा रही हो ?" ''हाँ, मुभे जाना ही है।"

''कुछ दिन तक रुक नहीं सकोगी कि मुक्ते सोचने का मौका 'मिल जाय।"

'हस अपवाद के बाद एक त्रण नहीं टहर सकती हूँ। आप शायद यह न जानते होंगे कि शहर के कई सम्य आयारे मेरे पिता को फूँकने के बाद अपने नौकर भेजकर आश्वासन दिला चुके हैं कि वे सुमें घर में डाल लोंगे। कुछ शराव पीकर मेरे मकान के बाहर घरना देकर बैठे हुए हैं। में तो पिछलो खिड़की से भागकर चली आई। अब मेरे लिए यह आवश्यक नहीं रह गया है कि में आगे के दरवाजे से वहाँ किर प्रवेश पा जाऊँ। पिता को घोखा देने के लिए मैंने सदा पिछलो खिड़की से निकलकर होटल की शरण ली है। आज वह नहीं हो सकेगा। अब आप मुमें ज्ञमा कर देंगे, ऐसी आशा है।"

"में ?" दिनेश क्या कहना चाहता था, समक नहीं सका।

''में रुक नहीं सकती। आप एक बार खुले हृदय से मुक्ते विदा वे दीजिए। इसके लिए में आजीवन आपकी आभारी रहूँगी। गाड़ी का बक्त हो गया है। अञ्चा तो रेखा की रक्षा की जिएगा।'

वह लड़की चुपचाप चली गई! दिनेश ने उसे नहीं रोका। यह एक सब्ची घटना थी! दिनेश का विवेक वात तोलने में श्रसमर्थ रहा। क्या सच हो रेखा उसे प्यार करती है। यह लड़की जल्दी नहीं करती तो वह उसके लिए कोई निश्चित वात सोच लेता। वह श्रांधी की तरह तेजी से श्राकर, उस सबल पेड़ को हिला देना चाहती थी; श्रसफल रही। अब वह चली गई है। उसका चला जाना श्रखरा, पर उपाय कोई नहीं था। व्यर्थ उससे लगाव रखकर श्रव कोई उपाय नहीं है। वह सब भूल होगी। जीए सामाजिक व्यवस्था के छोटे-छोटे तिनके इसी भांति उह जाते हैं।

वह उस धुं घली रात को चारों श्रोर देखने लगा। वह लम्बा-चौड़ाँ श्रस्पताल का हाता, जहाँ मनुष्य की श्रस्वस्थता का एक श्रपूर्ण ढाँचा-मात्र है। चारों श्रोर कुछ प्राप्त नहीं था। लँगड़े, ल्ले, रोगो, श्रपाहिज ही हैं। यह एक पगली लड़की यहाँ श्राई थी श्रीर श्रव माग गई है। वह श्रोस पड़ी हुई दूव को कुचलता हुआ श्रस्पताल को श्रोर वढ़ गया। सीदियाँ पार कीं। भीतर एक श्रोर नौकरानी फर्श पर सो रही थी। रेखा उसी तरह पड़ी हुई थी। वही सफ़रेद पड़ा हुआ चेहरा था। वह उसकी श्रोर एकटक देखता रह गया।

फिर दिनेश को नींद श्राई। वह मपकी लेता हुत्रा, बीच-बीच-में चौंक, स्रांखें खोलकर इघर-उधर कुछ, दूँढ़ने लगता था। उस वातावरण में ऋभी तक उस लड़की की मखौलवाली हँसी विद्यामान थी। लेकिन वह स्वयं चली गई थी। वह आर्थिं मूंदकर कुछ छोचने लगता। तभो कोई चुपके से उसके कान में कइ देता - तुम ख़ुश रहो। वह तुम्हारी श्रपनी कौत्हल की दुनिया है। मुक्ते सन्तुष्ट रखनेवाला बहुम ऋपने मन से हटा देना। मैं ऋपने साथी के साथ भाग रही हूँ। श्राज्ञेय भविष्य का ज्ञान हमें नहीं है। क्या स्वयं तुम 👣 दुनिया से दूर नहीं भाग जाना चाइते थे ? मेंने इसे व्यवहार में बरत लिया है। मैंने प्यार किया है। उस प्यार पर उत्सग हो गई हूँ। द्वमको अपने साथ लाने की चेष्टा मैंने नहीं की है। मैं तुमसे एक बात पूछ लेना चाहती यी कि क्या तुम मुक्ते प्यार करते हो ! मैंने पहले-पहल तुमको सुबह देखा है और यह मेरा अपने जोउन का पहला पाप या कि परिस्थित की पूरी जानकारी हासिल किये बिना ही तुमसे प्रेम करने लगी। मैंने तुमको किसी खास कसीटी पर नहीं परखा है। श्रपनी साधारण समकः

से परिस्थित को तोलकर विश्वास कर लिया कि तुम सच्चे इन्सान हो।
मेरा चरित्र नहीं है। इसोलिए तुम्हारे चरणों को त्रू लेने का माइस
मुक्ते नहीं हुआ। आधी रात को मुक्ते देखकर आपके मन में मुक्ते पहचान
लेने का सवाल उठा था। उस आँधेरे पहर की एक खोह के
भीतर .....। अपना पूरा परिचय आपको देतो, पर अवकाश नहीं
मिला। मैं निम्न हूँ और तुम मुक्तसे पृणा कर सकते हो। लेकिन रेखा
और लता से जिस प्रेम को पाने की आकांत्ता तुमको है, वह स्वस्थ नहीं
है। मेरे मन की आग स्वस्थ है। मैं खोटी हो सकती हूँ, वह 'आग'
नहीं। उस आग के प्रभाव की जानकारी तुमको नहीं है।

दिनेश श्रपनी इस भावुकता पर हँस पड़ा। सोचा कि वह जीवन के मुन्दर चित्र खींचना सील गथा है। रंगीन तितिलयों को पकड़ना चाहता है। सपने देखकर मुटाई में पड़ा हुन्ना है। सूठ से सदा ही जीवन आरम्भ हुन्ना है, श्रीर जो संस्कार जन्म से श्रा गये हैं, उनसे खुटकारा पाना जरूरी है। उन संस्कारों के पोषण के लिए संस्कृति का सहारा लेना आवश्यक नहीं।

वह हठात् चौंक उठा। उसने लता को पत्र लिखा था। क्या वह, उसे जीत लेना चाहता है। या वह उसको लता के लिए जीवन की पहली भावुकता है, जो सम्भव बन गई। वह क्यों दावा करता है कि वह नारी के साधारण गुण से पूर्ण परिचित है। वह तो उस सबसे अनिभन्न जान पड़ता है। नारी कमजोरी का प्राप्त प्रस्तुत प्रश्न सुलभ है। नारी भाग्य से निकली हुई पहेली नहीं है श्रीर वह दिनेश एक पागल जिद्दी वच्चा है। उसने लता को पकड़ना चाहकर रेखा के दिल पर नश्तर अगाया है। वह वेहोश रेखा चुपचाप सो रही थी। दिनेश का दावा गलत निकला। रेखा जीवन से क्यों निराश हो गई। मिस्टर सिंह उसकी निराशा वढ़ा देते हैं। श्रपने जीवन वेग में वह श्रात्महत्या का संरक्षण

कर लेने तुली। सब उसे एक घटना कह दें; पर रेखा वस्तु तथा परिस्थिति के ज्ञान के बाद श्रब क्या सोचती होगी। श्रब उसकी निराशा पिघल गई है। वह सबल निकलेगी। उस आशावादी रेखा का व्यक्तित्व १ रेखा पर उसने विश्वास किया है। ऋपने विश्वास में उसे ले श्राने की फिर भी चेष्टा नहीं की। वह रेखा के प्रति उदासीन नहीं है। राह में एकाएक उसे रेखा का ख्याल आया। उस सम्भव भावना के लिए वह रेखा की रचा करने आया था। वह लड़की वार-वार सावधान करती थी, मानो उसे परिस्थित की पूरी जानकारी हो। यह श्राष्ट्रचर्य की बात है कि वह रेखा को इतनी अल्दी पहचान गई। यही सबकी भारणा है कि वह तो अपने धमंड में रहा करता है। उसका काम हर एक बात को उलका देना है। लता, रेखा तथा वह चरित्रहीन लड़की उसे ऋपने से ऋलग न रखना चाहें; पर उसके व्यक्तिस्व से सममौता नई। करना चाइती हैं। वे जानती हैं कि दिनेश उनके नारीत्व का उपहास उड़ाकर सवाल पूछा करता है, जो कि सच वात नहीं है। यह उद्य मध्यवर्गीय समाज श्रपनी थोथी संस्कृति का ढोल पीटा करता है। न यह नंचि उतरना चाहता है, न ग्रार्थिक स्थिति के कारण साहुकारों के चंगुल से छुटकारा पाता है। इसका श्रपना भूठा माभिमान है। ये श्रेशियाँ आर्थिक तल पर निर्भर रहतो हैं। एक दूसरी के बीच कोइं खास सीमा नहीं है।

दिनेश को नींद आ। गई। वह सोया रहा। जब नींद टूटी, दिन चढ़ आया था। बरामदे में धूप फैली हुई थी। नर्स रेखा का टेम्परेचर लें रही थी। रेखा की आँखें वैसी ही मुंदी हुई थीं। पास टी॰ बी॰ के मरीज़ को खुट-खुट खांसी बार बार दिल पर चोट मारती थी। उसकी बच्ची मां के पास जाने के लिए मचल रही थी। उसने नर्स से पूछा, वह कब से बीमार है ?"

"पांच महीने हो गये हैं।"

"ग्रौर बच्ची ?"

"मां के पास उसे नहीं रहना चाहिए। वह मां का दूध नहीं पीती।"

दिनेश जानता है कि प्रति दिवस ग्रौज़ारों के जिरये वह दूध निकालकर बाहर फेंका जाना होगा। मां ग्रपने इस साधारण ग्रिधकार से वंचित है।

नर्स दिनेश को चुप देखकर बोली, "इसमें ग्राश्चर्य क्या है ? विज्ञान की कसौटी पर जीवन को परखकर खरा बनाना चाहिए। वह श्रौरत चाहती है कि उसके एक लड़को भी हो जाय। इसी लिए वह मरना नहीं चाहती है।"

"क्या वह मर जायगो ?"

"श्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उस लड़की की श्राकांदा का सवाल श्राप पूछ सकते हैं। यह श्रपनी-श्रपनी भूख है। कल ही उसने यह भेद मुक्तसे कहा था। माना कि कन्या होगी तो वह भी रोगिणी होगी। श्रपनी श्रपी श्रपनी श्रपाहिज हालत को भूलकर चाहती है कि फिर एक बार मां बन जाय, जो कि सम्भव नहीं है।"

"क्यों १"

भाना कि वह कुछ, स्वस्य हो गई। मातृत्ववाली अवस्था न रह सकेगी। उसका 'श्रापरेशन' हुया है।"

<sup>4</sup>'तब उसकी भावुकता ...,..''

'बह पूरी न होगी। बह कल रात बार-बार मुक्त पूछती थी कि वह मर तो नहीं जायगी। वह कसमें दिलवाती थी। लाचारी में मुक्त कि कि कसम खानी पड़ी। बह बच्चा उसके प्रेमी का है। समाज के विरुद्ध उसने बग़ावत की थी। उसे समाज का कोई हर नहीं है।'

''प्रेमी का बच्चा श्रीर समाज का डर नहीं है ?'

"वह जायज बचा नहीं है। उसका प्रेमी उससे छुटकारा चाहता है। इस बीमारी में एक बार भी उसे देखने नहीं श्राया। यह तो गेल उसे खत मेजती है कि ग्रच्छी हो रही है। उसे लिखेगी कि श्रपनी सेहत की परवा किया करें। कई हिदायतें रहतों हैं। इसे उसकी श्रावारागर्दी का पूरा ख्याल है। उसे समय पर रुपया भिजवाती है। श्रमी हाल में लिखा था—वच्चे का चेहरा तुमसे मिलता-जुलता है। वह तुमने जो बचपनवाला फोटो दिखलाया था, बिलकुल उसी की तरह है। वह मेरे पास ग्राने को मचलता है। डाक्टर पास नहीं श्राने देते। तुम यहाँ मत ग्राना में श्राच्छी हो रही हूँ।"

''उन चिट्टियों का उत्तर क्या श्राता है !''

"कुछ नहीं। चिष्टियाँ डाक में छोड़ दी जाती हैं। उत्तर पाने की उत्सुकता उसे नहीं रहती। हर तीसरी तारील को नियमित रूप से रूपया मेज दिया जायगा। घर भर परेशान है। रूपया कहीं न कहीं से लाना ही पड़ता है। बड़े घर की एकलौती बेटी है, इसीलिए कोई मना नहीं करता। उसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन शायद वह अधिक दिन जीवित न रहेगी।"

कहकर नर्स चुप हो गई। दिनेश ने इस प्रश्न पर कोई उत्साह नहीं दिखलाया। वर खुद ही बोली, ''हमारी कसमों से रोगी को सांत्वना जरूर मिलती है। उसका जीना-मरना हमारे हाथ में नहीं है। मेरा अनुमान है कि वह मर जायगी। कल से 'ह्यूमिरेज' भीतर खून बहना आरम्भ हो गया है। अब भारी खतरा है।"

'कौन, शीला, मांजी आई हैं।'' दिनेश उठ खड़ा हुआ। वाहर जाकर माँजी को हाथ जोड़कर श्रमिवादन किया।

'रेला कहाँ है ?"

## सराय

"भीतर, ऋभी बेहोश ही है। लता कैसी है!" दिनेश ने शोला से पूछा।

"वह ऋभी सो रही थीं।"

माँजी रेखा के पलँग के पास पड़ी कुरसी पर बैठ गईं। शीला चुपचाप खड़ी थी। "बैठ जा शीला।" दिनेश ने कहा!

माँजी ने चारों त्र्योर एक सन्देहपूर्ण दिष्ट डाली। फिर कहा "में जानती यी कि यह सब होगा। लापरवाह लड़की है। घर पर कोई देखभाल करनेवाला नहीं। बड़ी उम्र के हो जाने से क्या होता है! मैंने शुरू में कहा था कि हमारे साथ रह। पढ़ी-लिखी लड़िक्यों से किसी की नहीं चलती।"

यह तो होनहार था।" दिनेश ने कहा।

"घर्म नहीं मानेंगी; पूजा नहीं करेगी; भगवान् की हँसी उड़ाती है। पढ़-लिखकर सब कुस्तान हो गई हैं। हमारा तो जमाना कट गया। इनकी न जाने कैसे निमेगी! घोर कलयुग आ गया है।"

"माँजी, सब की ही निम जाती है। लता की भी सेहत भली नहीं है, आप सच ही कहती हैं। लेकिन वक्त तो बुढ़ापा लाने का अवसर ही है।"

"लता रात भर पढ़ती रहेगो। सुबह नौ वजे उठ जाय, धन्य भारय!"

"माँ चुप रह।" शीला ने टोका। वह माँ की इस ज्यादती का विरोध करतो है। जानती है कि कल उसकी वारी आवेगी। आधुनिक लड़की सदा से इसके खिलाफ जिहाद बोलती आई है!

रेखा उधर पड़ी हुई थी । अभी वह किसी के जगाने से जाग नहीं डेडेगी । एक है लता, अपने में ही मधुमक्खियों की रानी बनकर रहती है । किन्तु है बहुत कोमल । तीसरी यह तेज लड़की है । जो ठीक



श्रवसर जानती है। पैसा बटोर कर रखनेवाले दरजे से पैसा श्रासानी से निकाल सकती है। वह दान का श्रासरा नहीं ताकती। 'खुदमुख्तार' बनकर उस लड़के के साथ भाग गई है। श्रामें की श्रार्थिक समस्या वे स्वयं सुलमा लेंगे। क्या वह फिर रोजगार शुरू करेगी! उस पर सोच कर श्रव क्या होगा? रेखा को डर लगा रहता है कि उसके चरित्र पर लोगों को विश्वास नहीं है। वह स्वयं दिनेश से कुछ नहीं कहती। चुपचाप उसकी सारी यातें स्वीकार कर लेतो है। वह उस पर विश्वास करती है! लता गृहस्थी में प्रवेश पाते ही सुघड़ नारो बन जायगी। वह श्रावारा लड़की, उस श्रावारा लड़के को पाकर पिछले सात भावरें विसार चुकी है। वह श्रपनी रत्नावाला ज्ञान जानती है। वह लड़का उसके खाटे चरित्र से परिचित है। वह सभ्य वेश्या नहीं है। वह तो वर्तमान जीवन से भागकर नया जीवन चाहती है। वह उस पर शासन करना चाहती है। क्या यह सम्भव है!

मिस्टर सिंह त्या गये थे। दिनेश उठकर बोला, "ग्राप सब लोग तो बैठे ही हैं। मैं जरा होटल हो ब्राऊँ।"

'भैं यहीं हूँ।" लता की माँ बोलीं!

दिनेश होटल पहुँचा। पांच् को बुलाकर उससे पूछा, "वह कहां है ?'

"वह कल रात चली गई। रुपये नहीं लिये।" "कहां ?"

"किसी को मालूम नहीं है।"

"उसके घर पर गया थाः !"

"वहाँ ताला पड़ा हुआ है !"

**षर, दिने**श चुप हो गया । उसकी वे वाते धमकी नहीं न्यां। वह सचमुच ही चली गई है। दिनेश कुछ सोच नहीं सका। उस लड़की पर उसकी बुद्धि नहीं टिकती है। वह दिनेश से कम भावक है। उसे श्रपनो वातों के साथ-साथ उनके कर्तव्य पर भरोसा है। वह तो खुद रेखा तथा लता के साथ शतरंज की वाजी लगाया करता है, ताकि वे दोनों उससे उलमकर प्रेम करने लगें। वह अपने तर्क से उनका जीत लेना चाइता है। रेखा सब कुछ जनति है। इसीलिए ग्रसमर्थ हो ऐसा खेल खेल कोने पर तुल गई। जीवन को अकारथ नहीं माना जाता। उसका तो मूल्य है। फिर वह रेखा की कैसी सनक थी कि त्रापना मूल्य एक <del>योली से चुकाने पर तुली। इस सब में</del> कौन-सा तथ्य था। उसे जिस अज़ेय को पाने की तड़प है वह स्वस्थ हों उसे पाने की अरोर संचेष्ट क्या नहीं होती ? फिर यह सिन निराशा स्वयं मिट जायगी। सुबह रेखा ने उस लड़को को ग्रिपने पर बुलाकर परिचय दिया था। वह क्यं। उस लड़की को ऋगो ले ऋगई थी ? क्या पुरुषः नाति का बङ्प्यन जताने के लिए। यह उसका श्रपराध है? श्राज की लड़िकयां पहेली गड़ना खूब जानती हैं। कभी तो स्वयं पहेली वन जाती हैं। उनके ग्रागे स्वस्थ गृहस्थों के निर्माण की भावना नहीं **रहती । वे नहीं जानती हैं कि स्वस्थ परिवारों का बढ़ना समाज के लिए** कल्या गुकारी होता है। राष्ट्र का वल स्वस्य परिवार तथा वलवान् वच्चे ही हैं। उन पर ही भविष्य निर्भर है। सैनिकों की सबल जाति सदा से निर्वल जातियों पर ब्राधिपत्य जमाती रही है। निर्वल जातियां धीरे-धीरे मिट रही हैं।

श्रीर वह स्वयरोग वाली लड़की १-वह लेट गया। भारी धकान लगी हुई थी। वह श्रनुभव करता है कि वह कभी-कभी बहुत धक जाता है। इस थकान का बटवारा चाहता है। किसी से एक सामाजिक सममीता कर लेना चाहता है। वह रेखा, लता, लडकी ? च्यंय की रोगिणो की भांति ही वह लड़को है। एक बहुत बड़ा लड़िक्यों का गिरोह उसके आगे आता है, जैसे कि वह चरवाहा हो और वे लड़िक्यों होर। वह एक मोटा जानवर वहाँ से खाँटकर ले आवेगा वे सब तो...

—गाँचू ने जगाया। पूछा, ''कुछ खाना त्रावेगा ?"

उसे वड़ी मूल लग रही थी। पांचू न जाने इस बात को कैसे जान गया। होटल में रहते — रहते वह आदमी नामक जानवर को मन्नी मांति अपहचान लेता है। उसकी हर एक जरूरत को जानता है। उसे हर एक इन्सान को खुश रलने वाली तदबीर आती है। दिनेश ने पांचू से पूछा "गरम पानी होगा ?"

''हां ।ग

是"八"为

''तो पहले नहा लूँ। बड़ी सुस्ती आ रही है।"

वह कुछ देर के बाद खा-गीकर लेट गिया। पांचू को समकाया वह एक घन्टा त्राराम करेगा! ग्रथने में निश्चय किया कि वह उपर्य बहुत बातों पर विचार किया करता है। यह ठीक नहीं।

जब नींद नहीं आई तो वह उठका 'श्रहाताल पहुँचा। रेखा बैधी ही पड़ी हुई थो! वह सोई हुई थी! जैसे सदा ऐसी ही नींद में रहेगी, जिसे मौत नहीं कहते हैं। मोजी वहां अकेले बैठी थों! दिनेश से पूजा, ''खाना खा लिया! सुना, होटल में पड़े हो।''

''यह शिकायत किसने की है ?''

शीला कहती थी।"

"उसने सच बात कही है।"

''इस तरह वहां कव तक रहोगे ? ठीक से खाना न मिसता होगा।" "श्रभी शहर की हालत देख रहा हूँ। पीछे समभः-वूमकर डेरा-डंडा जमा लूंगा।"

''घर फिर भी घर घर ही होता है।"

"नहीं मांजी, वह ग्रादत नहीं है। यचपन ग्रार्य-समाज के यतीमलाने में कटा। कुछ वड़ा हो जाने पर शहरों की धर्मशालाग्रों का ग्रासरा लिया। उन वड़े-बड़े सेठ-साहूकारों के पुरखों का नाम जपा, जिनके नाम से उनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पड़-लिखकर सभ्य नागरिक हो गया हूँ। श्रव होटलों में रहा करता हूँ।"

"मा के पास नहीं जाते ? उसे यहीं बुला लो।"

"उनको में नहीं जानता। ग्रार्य-समाज के बाद की वाता कं हुके जानकारी है। उससे पहले के सबूत मालूम नहीं।"

मांजी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। लेकिन दिनेश हँसता हुन्ना वोला, "बहुत कठोर व्यवहार का स्त्रादी हो गया हूं। त्रायं-समाज में बच्चों की टोली के साथ गीत गा-गाकर भीख मांगा करता था। स्त्रपने को स्त्रनाथ कहकर भले परिवारों से दया की भिन्ना बहुत मांगी है। सारी जिन्दगी वैसी ही चलती थी। तब ऐसा जान पड़ता था कि मांगने स्त्रीर हाथ पसारने की विद्या में निपुण होकर एक दिन बहुत यड़ा साधु वन जाकाँगा। किन्तु एक घटना हो गई। तब में मैट्रिक में पटता था। एक लड़की उस स्त्रनाथालय में दाखित हुई थी।" कहकर दिनेश रक गया। देखा कि लता न जाने चुपके से कब चली स्त्राई। वह चुप रहा।

लता बहुत सुस्त-सी जान पड़ी। शीला श्रौर मिस्टर सिंह वाहर वाग़ में चले गये थे। रेखा उसी भांति लेटी हुई थी। कमरे में वे ही तीन थे।

''फिर क्या हुन्ना १'' मांनी ने पूछा ।

मांजी के प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाय! दिनेश ने लता की त्रोर देखा, वह त्रस्वस्थ देख पड़ी। वह मुरमाई थी।

लेकिन दिनेश लाचारी में बोला, "वह अनाथ लड़की थी। परिवार में ताऊन की वीमारी फैलीं श्रौर उसे नहीं निगल सकी। किसी मलें परिवार में उसे स्थान नहीं मिला। ग्रानाथालय का रास्ता खुला था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दोय यह था कि वह युवती थी। वह संस्था का श्रादर जानतो थी, मान को पहचानती थी। साथ ही साथ वहाँ के संरक्तक ग्रापनी श्रांखों से उसका मूल्य परखने में नहीं चूके । उनकी उस पर उदारता बढ़ने लगी। वह लड़की बहन भयभीत हो गई। बह मारी जाती थी। मैंने उसके बदन पर बेतों के दाग देखे थे। उनका मुभापर न जाने क्यों बहुत विश्वास हो गया था। वह मु**भासे श्रप**नी सारी वातें कह दिया करती थी। उसकी रज्ञा करना चाहकर भी भी लाचार था। एक-दो बार मैंने उसकी रचा का प्रश्न इल करना चाहा। श्रिधिकारी यह नदेख सके। इम लोगों को अलग-अलग कर दिया गया। मुके वहाँ से निकाल देने को धमकी दी गई। वह घुलती जाती थी। इम सब लड़के असहाय थे। इम दूर से दिलासा भर दे सकते थे। कभी श्रनायास वह मिल जाती; तो भैं उसे विश्वाम दिलाता था कि भविष्य में एक दिन उसका छुटकारा अवश्य कर्णा। वह मेरी बाती पर हँसकर कृतज्ञता प्रकट करती थी। एक दिन वह नुभाने आकर बीजी कि वह गर्भवती हो गई है। वहाँ के संरच्नक चाहते हैं कि यह अपबाद न फैले ! वे उसे धीरज श्रीर दिलासा देते गये । वह उनके प्रयोगों को श्रपनाने के लिए सहमत नहीं हुई। वह उन श्राभयदाताश्रों के तोहफे को समाज को मेंट करना चाहती थी । श्रव उसका सारा विद्रोह मुलग चुका था। वह मौका पाकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसे ग्राश्वासन दिलाया गया कि उसकी हर प्रकार से रहा की आयगी। फिर

उसे धमकी दो गई त्रौर अन्त में वह मारी-पीटी गई। फिर भी वह उनकी वातों को स्वीकार न कर सकी। एक दिन मुक्ते त्राधिकारियों ने वहाँ से निकाल दिया। उन सब का मत था कि में वहाँ के अनुशासन को विगाड़ रहा हूँ। मैंने एक दिन सुना कि कई खून की के करके उस लड़की ने माया दे दिये! बाहर समाचार-पत्रों में छप। कि अनाथालय में हैजा हुआ था। सबने उस प्रतिष्ठित संस्था के अधिकारियों की वात पर विश्वास कर लिया। मुक्ते पहले बहुत दु:ख हुआ!" दिनेश ने बात समाप्त-सी कर दी। लता की श्रोर देखा, वह आखे मूँदे हुए थी। जब कि रेखा की आंखें अध्यक्षली थीं। क्या रेखा होरा में आ गई है १ एक अजीव भय मन में उटा।

लेकिन लता ने सवाल पूछा "फिर क्या हुआ ?'

दिनेश स्तब्ध रह गया। वोला, ''कुछ नहीं। कई लडकों से मेरी मुलाकात हुई। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह उन सबको सुन्दर-सुन्दर खेल सिखलाती थी। उनके लिए खिलौने बनाती थी। उसे विश्वास था कि मैं उसे शीब ही वहाँ से खुड़ा लूँगा। उसे मुक्त पर बहुत विश्वास था। मैं उसके छुटकारे का रास्ता न निकाल सका।"

फिर वह चुप हो गया। रेखा को ग्रांखें तो मुँदी हुई थीं। तो वह अभी सो ही रही थी। लता ने सवाल किया, 'दिनेशजी, दया हमारा अस्तित्व उठा देती है, ठीक बात है न?"

"दया श्रीर उसका श्रस्तित्व एक दूसरे पर निर्मर है।"

'श्राप तो उस दया की गठरी को खोलना नहीं चाहते। स्वयं ही लादे रहते हैं।'

लता की माँ उठ गई। बोली, ''में तो जाऊँगी। तू चलेगी न ?'' जता स्वयं खुटकारा चाहती थी। वहाँ वह क्या करती। वह भी उठ गई। दिनेश भी उठा श्रोर उनको बाहर तक पहुँचाकर लौट श्राया ! लता श्रौर माँजी चली गई थीं !

दिनेश ने उनको जाते हुए देखा । श्राज उसका मन बहुत कोमल हो गया था, श्रम्यथा वह उस भूली लड़की की बात न कहता। क्या वह यह कहने का श्रधिकारी था? वह लड़की मर गई, लेकिन उसकी स्मृति वैसी ही ताजी है। कभी कभी उसकी थाद करके वह बहुत रोया करता है। उस मिट्टी बनी लड़की के प्राणों को इसी भाँति वह व्यर्थ जीवित रखने की चेच्टा करता है। वह चाहती थी कि वह बच्चा जीवित रहे उसने यही प्रार्थना श्रधिकारियों से थी। किसी ने उसकी बातों की परवा नहीं की। सब उसकी भावुकता पर हँसते थे। उस बच्चे के साथ उसका जीवन मिट गया।

एक यह रेखा है कि अपनी चाह को नहीं कहेगी। जीवन से छुटकारा पाना चाहती है। इतनी सममदार होकर आत्महत्या करने पर उतार हुई है। वह जीवन में आड़चन क्यों पाती है। वह लड़की मौत न चाहकर जीवित रहकर विद्रोह करना चाहती थी, और यह रेखा .....

''क्या में जीवित हूँ दिनेशजी ?" रेखा चुपके से बोली।

रेखा की आँखें खुली थीं, दिनेश बोला, 'चुप रहो रेखा। तुम आभी बहुत कमजोर हो।"

''में कहाँ हूँ ?"

"श्रस्पताल में।"

'तो मैं मरी नहीं हूँ। मैं मरना नहीं चाहतो थी।'' रेखा हाँफने लगी। दिनेश पास सरककर बोला, "तुम सो जाओ।'' रेखा बड़ी देर तक आंखें खोले रही। मूँदकर सोई नहीं। बहुत कमजोरी थी। कुछ देर के बाद नर्स ने आकर दवा दी। वह नहीं मैं फिर सो गई। श्रव नर्स वोली, "जागकर क्या कहा था?"

"कुछ नहीं।"

"अभी उसका वेहोश रहना ही शिक होगा।"

"क्यों ?"

"पास के उस टी॰ बी॰ बाले मरीज की हालत ठीक नहीं है। फिर भीतर खून बहना आरम्भ हो गया है। वह ठक नहीं रहा है। डॉक्टर हैरान हैं।"

''ऐसी बात क्यों हुई ?"

"उसे भारी सदमा पहुँचा है।"

''कैसा सदमा ?।"

"उसके प्रेमी ने उसकी सब चिट्ठियाँ लौटा दी हैं। पिछला भेजा हुआ मनी आर्डर वापस आ गया है। दिन को सब लोग सो रहे थे। पोस्टमैन ने उसे बह सब दिया। तभी वह जोर से बोली, "अब मैं जिन्दा नहीं रहूँगी।"

"उसकी माँ पास ही खड़ी थी। उसने उठकर देखा कि वह गुस्से में चिट्ठियाँ फाड़ रही थी। उसने सब नोटों के दुकड़े-दुकड़े कर दिये। वह सब बखेरती हुई बोली — यह है तुम्हारी धन दौलत! उसे नहीं चाहिए। उसके मुँह से 'उफ' निकला और धड़ाम से गिर पड़ी। अब वह किसी से बातें नहीं करती। मैं गई थी। वह बोली, 'मैं अब जिन्दा नहीं रहना चाहती हूँ।'

'क्यों बीबी ?' मैंने ग्राश्चर्य से पूछा था।

'बह नाखुश हो गया। श्रव मेरा जीवन व्यर्थ है।'

'क्रुठ बात है। कल दुम चिट्ठी लिखना।'

'चिट्ठी! उसे अव कुछ नहीं चाहिए। उससे कोई उम्मेद नहीं की जा सकती। मैं विना लड़की की माँ वने हुए ही मर रही हूँ।' दिनेश आश्चर्य में पड़ गया। नर्स बोली, "यहाँ तो तरह तरह के मरीज आते हैं। पूरा आजायबघर है। ऐसी बातें लगी ही रहती हैं। इम रोज सब देखा करती हैं।"

''क्या में उसे देख सकता हूँ ?"

''कोई हर्ज नहीं है। श्राज रात को चले चलना।" नर्स बोली।

—रात को मिस्टर सिंह ऋ।ये थे। कुछ देर बैठकर चले गये पाँचू खाना लाया। दिनेश चुपचाप खा पीकर ऋकेला बैठा हुआ था। ऋब बह किताय पढ़ने लगा।

"श्राप चलेंगे ?" नर्स श्राकर बोली।

दिनेश श्रचकचाकर उठा। नर्ध के साथ बाहर निकल गया बे दूसरे 'बाड' में पहुँचे। देखा कि वह साधारण मध्यवशीय परिवार की युवती है। चेहरा बहुत सुन्दर था। कहीं कहीं हिंदुवाँ चमक रही थीं। वह दिनेश को देखकर उठने की चेष्टा करती हुई बोली, ''मैं श्रापके बारे में सुन चुकी हूँ।"

"ब्राप लेटी रहें ।"

''रेखा श्रापसे प्रेम करती है न ?'

"यह भूठ बात किसने कही है ! ११

"फिर ग्राप इतनी परेशानी उठाकर ग्राधी-ग्राधी रात क्यों जागते रहते हैं !"

'यह तो साधारण कर्तव्य है।"

"कोई किसी के लिए इतनी भुसीवत नहीं मेलता। श्रापने उसके प्रेम को टुकराना चाहा था, लेकिन आप समस्दार हैं। सब बात समक गये हैं।"

''श्राप क्या कह रही हैं ।''

''मैं रेखा को पहचानती हूँ।" ''श्राप १'

"वह मिस्टर सिंह के कारण सारे शहर में बदनाम है। सब मले बरों के लोग यह बात जानते हैं। शायद ग्राप यह नहीं जानते कि समाज की लिड़ियाँ चारों श्रोर फैली हुई है। मैंने उसे कई बार देखा है। मैं उसके दिल की बातों का भली भांति ग्रमुमान लगा लेती हूँ। श्राप मेरी सारी कहानी सुनकर मौत की खड़ी से पहले मुक्ते सांख्यना देने श्राप मेरी सारी कहानी सुनकर मौत की खड़ी से पहले मुक्ते सांख्यना देने श्राप मेरी सारी काति के प्रति है। मैं ग्रापकी श्रामारी हूँ। रेखा ने ग्रापको नारी जाति के प्रति दया करना सिखलादी है। मैं ग्रापको देखकर ही भाँप गई थी कि रेखा कहर श्रादमी की दासी बनकर रह सकती है। ग्राप पुरुप ग्रधिक हैं।"

"श्रव श्रापका स्वास्थ्य कैसा है ! ऋाप ठीक हो जावेंगी।"

"मैं मर जाऊँगी। इसकी मुक्ते परवा नहीं है। क्या श्रापको नर्स के दिलासे पर विश्वास नहीं है? श्राप स्वयं मुक्ते देखने श्राये। यह मेरे श्रव्छे भाग्य थे। रात को जब कि तुम श्रीर रेखा सो रहे थे, मैं चुपके उस कमरे में गई थी श्रीर तुम दोनों का चेहरा पहचानकर लौट श्राई। मुक्ते श्रपनी मौत से खुशी नहीं है। मुक्ते पुरुष ने टुकराया है। वह मेरा पति नहीं है। वह मेरा पुरुष है। श्रन्त में उसने मेरे प्रति दुव्यंवहार किया कि मुक्ते छोड़कर भाग गया। वह मेरी मृत्यु का कारण वन गया है। पुरुषों का यही हाल है। वे इसी भांति नारी को श्रचलने में श्रपना गौरव समकते हैं। वे यह नहीं जानते कि दूसरी जाति पर क्या बीतती है। श्रापके श्रा जाने से मुक्ते काफ़ी सहारा मिल गया है। मैं श्रकेली बहुत हर रही थी। श्रव खुशी से मर सकती हूँ। मैं स्वयं श्रापको खुलाने की सोच रही थी कि श्रापने श्राकर उवार लिया। आप एक बात मानेंगे ?"

"कौन-सी बात ?"

"मेरे सिर पर हाथ रलकर 'हामी' भरिए।"

दिनेश ने उसके सिर पर हाथ रखकर बात स्वीकार कर ली; तो वह गद्गद होकर बोली, ''कभी आपके लड़की हो तो उसका नाम आनन्दी रखना।''

उस लड़की की ऋगैंखें भीग गई थीं। दिनेश इस ऋगशीर्वाद को पाकर वोला, 'श्रानन्दी!''

"मैंने ऋपनी लड़की के लिए यही नाम चुना था।" दिनेश चुप रहा। कुछ बोल नहीं सका।

"तब कभी आपको मेरी याद आ जाया करेगी। दूसरी बात यह हैं कि किसी से प्रेम न करना। उसने मन में दुर्बलता आ जाती है। संकोच बढ़ जाता है। मैंने तो प्रेम करके ही घोखा खाया है। यह बहुत देर के बाद जात हुआ कि पुरुष की दृष्टि में प्रेम एक खेल भर है।"

''यह आपकी भूठी धारणा है।''

''तो वह प्रेम न होगा, उसे आपसी विश्वास कहेंगे। गृहस्थी में प्रेम नहीं चलता। आपसी समभौता रहता है।''

यह दिनेश ने कव जाना था कि इस भाँति उत्तर-प्रत्युत्तर उसे कभी स्वीकार करने पड़ेंगे। वह उस लड़की को देख रहा था। उसकी बातों को चाब से सुन रहा था।

''त्रव आप जावें।' वह स्रनायास बोली।

"क्यों ?" इटात् वह चौंक उठा ।

''श्रापको दुःख हो रहा है।"

"मुक्ते, श्रीर दुःख!'

"मेरे मर जाने का दुःखं।" कहते कहते उसकी आँखों से का-भर आँख वहने लगे। इससे पहले कि दिनेश कुछ कहे, नर्स ने आकर टोका कि डाक्टर आ रहा है। दिनेश अपने वार्ड में लीट आया ! रेखा नो रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। वह बैठ गया। मन में वेचेनी थी। वह किताब पढ़ने लगा। नींद आ गई थी।

ग्राधी रात गुजर गई थी कि नर्त ने जगाकर मुनाया कि वह युवता सर गई।

"मर गई ?" दिनेश ने पूछा । मानो विश्वास नहीं हुआ ही । "यह तो सब जानते थे ।"

दिनेश वाहर आया। उस मिट्टी वनी लड़की को देखा, जिसके प्राणों का अभी कुछ देर पहले मूल्य था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह दार्शनिक वनकर इस निष्कर्ण पर पहुंचा कि यह जिन्दगी कुछ नहीं है। कांच की चूड़ी की भांति कहीं खटका पा चटक सकती है। वह इस व्याख्या से वहुत सन्तुष्ट था।

वह चुपचाप बाहर निकला। रेला के कमरे की श्रोर नहीं मुड़ा। वाहर निकला श्रोर फाटक पार करके तेजी से सड़क पर चलने लगा। वड़ी देर तक चलता रहा। जब जरा सँभला तो पाया कि वह लता के वँगले के हाते के मीतर था। चारों श्रोर सुनसान था। बाग के पेड़ चुपचाप खड़े थे। एक पद्धी की फटफट श्राबाज कानों में पड़ी, फिर चारों श्रोर चुप्पी छा गई।

लता का मन ठीक नहीं या। दिनेश ने जिस लड़की की बात कही यी, उसकी समस्त घटनाओं को सुनकर उसका मन उद्देलित हो उठा। उस लड़की की बातें तथा उसकी आकृति आन।यास उसके हृदय पर अंकित हो गई थी। दिनेश ने बिना किसी हिचक तथा मायुकता के बे

सारी बातें कहदी थीं। कहीं कुछ नहीं छिपाया। शौला आज इबर-उधर कूद रही थी। क्या शीला का लड़कपन ऐसा ही रहेगा! इतनो बड़ी हो जाने पर भी काम कुछ नहीं करती। दिन भर खेलेगी, स्कूल जाना ही उसकी सारी दिनचर्या है। उसने भुँभलाकर पुकारा— 'शीला!'

"क्या जीजी !" कहती हुई शीला भीतर श्राई।

"जा, श्रपनी कितावें ले श्रा |दिन भर वहुत खेल चुकी है।"

''कितावें ले आऊँ !"

"हां, जा।, इम्तहान नजदीक है। अब रोज तुम लोगों की देख-भाल करनी होगी।"

''जीजी ?"

''क्याः!''

''हम तो सिनेमा जा रहे हैं।''

"सिनेमा !"

'बाक्स रिजर्व है, तुम नहीं चलोगी !"

लता चुप रही। यह साँभ हो आई है। सब तैयार हैं। वह बोली, ''शीला, आज त् चली जा। लेकिन कल से पढ़ाई ठीक किया कर। मैं तो न आ सक्ँगी! तबियत ठीक नहीं है।''

उसकी माँ ने सुन लिया। त्राकर पृद्धा, "क्या तिवयत खराव है लता !"

"माँजी चक्कर-सा आ रहा है। तुम चली जाओ।"

वे सब चले गये। वह ग्राकेली-श्राकेली कमरों में जाकर उनका निरीच्या करने लगी। सब कमरों में लापरवाही से चीजें रक्खी गई थीं। वह रसोई घर का मुग्रायना करने में नहीं चूकी ग्रीर मिसरानी तथा महरी की खबर ली कि वे दोनों लापरवाह होती जा रही हैं। फिर

बाग में जाकर मालो को तलाश किया। वह नई फलो को कलमों को लींच रहा था। वह कुएँ पर पहुँचो, वहाँ 'डाइनमो' चल रहा था तथा पानी तेजी से निकलकर नालो में वह रहा था। वह अपने वाग की सब विद्यों पर धूमी। सब पेड़ों, लताओं, माड़ियों को सावधानी से देखा। कुछ देर तक टेनिस कोर्ट के लान पर धूमती रही। फिर माली की लड़िक्यों से फलों के बारे में पूछती रही। जब वहां मन नहीं लगा तो गाय के पास पहुँची। ग्वाला गाय दुह रहा था। कालो पालन् विल्ली उसके चारों और चक्कर काट रही थी।

माज वह शीला पर क्यों गुस्सा हुई है। इसलिए न कि दिनेश पर गुस्सा होने का उसे कोई अधिकार नहीं है। तो यह दिनेश यचपन से हिंदी भांति जिन्दगी बसर करने का आदी है! उसका अपना सगा कोई नहीं है। किसी से वह अपनी कीमत ऑकवाना नहीं चाहता। उसने उस अनायालय वाली लड़की को वार्ते सुनाई हैं। जैसे कि उसका अपना वही कर्तव्य है। उस अद्धा को वह आज तक यटोरकर सँवारे हुए है और लता के जीवन में कुछ घटनाएँ तेजी से आ रही हैं, जिनके बारे में वह स्वयं कुछ नहीं जानती है। दिनेश कृत्रिम घन्ये का आदी नहीं है। उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। वह किसी का मत सुनना नहीं चाहता है। सुनकर दलील नहीं करता है। वह साधारण बन्धन से मुक्त है।

वह गोल कमरे में पहुँची। वहां मेज पर सांक की डाक घरी हुई थी। कुझ चिद्धियां खुली थां। पिजाजी कलव चले गये थे। वह उनमें अपनी चिद्धियां देखने लगी। उसके हाथ एक लिफाफा लगा। किसी लड़की ने उसके नाम भेजा था। पता कॉपिंग पेन्सिल से लिखा हुआ था। आर॰ एम॰ एस० की मोहर थी। उसने लिफाफा फाड़ डाला। चिद्धी पढ़ी। सिर्फ चार लाइनें थीं। नीचे दस्तखत नहीं थे। दिनेश के

प्रति सावधान किया गया था कि उसको प्यार करना घातक सिद्ध होगा। उसने सुकाया था कि वह उन दोनों को शुमचितक है तथा दोनों को पहचानती है।

उसने एक बार चिद्वी पढ़कर रख दो। उसने दूर से यह कैसी बात लिखी है। वह स्वयं भेद बनकर क्यों रहना चाहती है। कार्पिंग पेन्सिल से लिखे अन्तरों के बोच स्याही के घटके चमक रहे थे। लगता था कि लिखनेवाली भावुक नारो है, अन्यया आंसूवाला लोभ न वखेरती। वह श्राखिर उन दोनों के लिये इतनी चिन्तित क्यों है ! उसे पत्र लिखने का अधिकार किसने दिया। वह स्त्रयं तो ऋलगरहना चाहती है। वह दिनेश को भली भांति जानती है। दिनेश, रेखा जीजो स्रौर उसके लिए एक पहेली है। वह स्वयं दिनेश से कभी कोई सरोकार नहीं रखती। आज तो वह दिनेश का भीतरी रूप पहचान गई है। वह एक लड़की को तसवीर दिल में छिपाये हुए है। ऋष उसे किसी नई तसवीर की इच्छा नहीं है। वह नारी छाया सदा आप-सी उसके चारों श्रोर मॅंडराया करती है। उसके मति श्रपने कर्त व्य को भावना उसने व्यक्त कर दी है। आज दिनेश के हाथ में रेखा जोजी है। आज वह स्वयं उस भार को ले लेगी। यह रेखा जीजी के पास शीव 🐧 चली जावेगी। लेकिन 'कार' सिनेमा चली गई है ! उसकी सेहत ठीक नहीं कि पैदल चली जावे। दिनेश की आंखों में एक दिन उसने खूनी की भावना पाई थी। क्या उसका ऋतुमान ठीक नहीं था ?

मेज पर एक मासिक पत्रिका पड़ी हैं थी। उसने 'रैपर' लोल डाला तथा उसके लेखों की सूची पर दृष्टि डाली। उसके कुछ पन्ने पलटकर रख दिया। मन बहुत ही अस्वस्थ था। वह जुपचाप पलँग पर लेटकर सोचने लगी कि वह चिट्टी लिखनेवाली लड़की कौन है ? अपनी सब सहेलियों के अन्तर तो वह पहचानती ही है। वह उसी प्रकार पड़ी रही। बड़ी रात को तिनेमा से लौटकर शीला ने उसे जगाया। लता श्रांखें मलकर उठी। पूछा, ''कैसी फिल्म थी?"

"बहुत ग्रन्छी नहीं थी। सिनेमावाले अभी तक 'पारसी थियेटर' के युग के प्रभाव से बाहर नहीं हैं।"

'यह तो इमारे समाज के सांस्कृतिक विकास की कमी है। तू यही न देख ले कि सिनेमा ने ड्रामा का खारमा कर दिया है। उसे जड़ से मिटा दिया है।''

"ठीक हुग्रा। भला ग्राधी-ग्राधी रात तक कौन थियेटर में जागता?"

"नहीं शीला, अभी इमारी संस्कृति का कुछ और हास होना वाकी है। किसी समाज की संस्कृति जब चरम सीमा पर होती है, तब वहाँ के साहित्य में सुन्दर-सुन्दर नाटक रचे जाते हैं। जनता को जाग्रत करने के लिए उनका भदर्शन होता है। दुम किसी जाति का इतिहास ले लो। मिश्र, भीस, रोम हो अथवा भारत; जन-नाट्यशालाओं की आज नितान्त आवश्यकता है।"

तभी माँजी आकर बोलीं, ''लता, त्ने खाना खा लिया !''

"क्रन्छा, तो स्रोवलटीन स्रोर दूध पी लेना।"

लता का िस दुख रहा था। शीला दबाने लगी। भाँजी दूध ले आई। लता पीकर सो गई।

— आघी रात को लता की नींद टूटी। उसकी सारी देह दुल रही
थी। मन व्याकुल था। दिल में एक अजीव छटपटाइट थी। सिरहाने
से टार्च निकालकर उसकी रोशनी में उसने घड़ी देखी, अभी कुल दो
बजे थे। फिर नींद नहीं आई। वह उठकर कमरे में टहलने लगी।
आखिर थककर आरामकुरसी पर वैठ गई। तभी उसने घीमी आवाज

सुनी। कोई उसे पुकार रहा था। लता ने पहचाना कि दिनेश खिड़की के पास से पुकार रहा है।

लता थरथर काँप उठी। पास जाकर बोली, "मैं आ रही हूँ।" अब वह नीचे उतरी। बाग़ में पहुँची थी कि दिनेश बोला, "वह टो॰ बी॰ वाली लड़की मर गई है।"

''वह मर गई ?"

"तुमको यही मुनाने आया हूँ। वह अभी-अभी मरी। में स्वयं नहीं जानता कि वह क्यों मरी है। मुक्ते यह आशा नहीं थी। इसी लिए मैं तुमको यह वात सुनाने आया हूँ।"

लता के शरीर पर सिरहन हुई। उसने उस युवती को देखा था। वह आभी जवान थी। इस छोटी अवस्था में मर जायगी, यह नहीं सोचा था। वह आश्चर्य में पड़ गई कि मौत कितनी आसान होती है। स्वयं सावधान हो गई। कोई उत्तर नहीं दिया।

दिनेश बोला, "इन्सान कुछ नहीं है। कभी और कहीं पर मर सकता है। इसे उसका भाग्य नहीं स्वीकार किया जा सकता है। यह भाग्य दासता के युग में राजपुरोहितों ने हमें दिया है। जनता की दासता उठ जाय, भाग्य स्वयं मिट जायगा। यह तो जनता का एक निर्यल पद्म है। इस लड़की का भाग्य क्या यही था कि वह अस्पताल में मर जाय।"

''श्राप तो नास्तिक हैं।"

'लता, वात यह नहीं है। यह व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। मैं तो समभता हूँ कि समाज के भीतर व्यक्ति रहता है। उस समाज में लाखों करोड़ों इन्सान रहते हैं। उनको भाग्य से बांघ लेना अनुचित बात होगी। लेकिन समाज पिछले संस्कारों तथा विश्वासों पर कुछ पीढ़ियों तक तो चलता ही है। आगो उस पर लोगों को सन्देह होने लगता है और वे ऐतिहासिक घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेपण कर सभाज को नये विचार देते हैं।"

"मैं कहना भूल गई कि मुभे श्राज एक लड़की की चिट्टी मिली है।"

''किसकी चिट्टी १''

"किसी भाग्य श्रोर भगवान् पर विश्वास करनेवाली लड़की ने लिखा है कि आप मुक्तसे प्रेम करते हैं। मेरे उस शुभवितक ने अपना नाम नहीं लिखा है। मुक्ते चेतावनी जरूर दी है कि में इस फन्दे में कदापि न फँसूँ।"

''में उस लड़की को जानता हूँ लता।"

"श्चाप उसे जानते हैं ? ?

<sup>6</sup>हां, मैं उसे भली भांति जानता हूँ।"

"वह कहां रहती है ! में कल उससे मिलूँगी।"

"वह तो शहर छोड़कर चली गई है। जो बात तुम्हें लिखी है, उसी बात को भुक्तसे कहने के लिए कल रात वह ऋस्पताल में आई थी।"

"आप क्या कइ रहे हैं ?"

"रेखा उस लड़की को मुक्तसे श्रधिक जानती है। वह ठीक बातें बता सकेगी। तुम उससे पूछ सकती हो। उसे श्रच्छी हो जाने दो।"

''जीजी कैसी हैं ?"

"रेखा होश में आ गई थी। उसे नींद की दवा दे दी गई है। मेरे आते ते तुम्हारे समाज में एक भ्चाल आ गया है। में यही देख रहा हूँ। सदा में चुप रहा हूँ। जीवन भर भगड़ों के बीच रहा। पुराने सामाजिक आदशों पर मेरी आस्था नहीं। उससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। स्नाज जागृति की भावना समाज के भीतर रहनेवाले हर एक व्यक्ति में है। बुद्धिवादी दरजेवाले व्यर्थ की स्नालोचना कर स्त्रपनी जागृति को नष्ट कर देते हैं, जब कि स्नीर स्वस्य दरजों में यह भावना स्वयं पनपती है। ये ही स्वस्थ श्रेणियां स्नगुस्ना बनेंगी स्नीर उनके साथ चलेगा बुद्धिवादी दल ! व्यक्ति समाज को नहीं वदलता। समाज व्यक्तियों को ढालता है। व्यक्ति स्त्रपने-श्रपने प्रभाव से समाज पर स्नाज को सही होता है। समाज के नीचे की सतह से उठे हुए व्यक्ति समाज को सही रूपरेला दे सकते हैं। उनका बुद्धिवादी होना स्नावर्यक नहीं है।"

"यह तो स्रापका स्रपना दावा है न !"

"नहीं लता, तुम शायद सुनका आश्चर्य करोगी कि उस मरी
युवती के चेहरे पर, मैंने उस अपनी बचपनवाली लड़कों के चेहरे की
मलक पाई है। क्या यह कम आश्चर्य की बात है। मैंने दस साल
की उम्र में एक अठारह साल की लड़की से प्रेम किया था। मैं आज
तक उसके प्रभाव से छुटकारा नहीं पा सका। मैंने आज अनुमान लगाया
है कि मौत सुखकर होती है। उस लड़की के मुख पर मुसकान खेल रही
थी। सोचता हूँ कि शुयद बह भी खुश-खुशी मरी होगी। मैं आज उसके
भार से छुटकारा पा गया हूँ।"

''ञ्जुटकारा !'<sup>?</sup>

'यह सच बात है। अब मुक्ते उसे याद नहीं करना होगा। पहले मैं सोचता था कि वह मेरे पीछे भूत बनी-बनी भटकती होगी। वह अकसर यही हैंसी-हँसी में कहा करती थी। उसकी बात का मुक्ते पूरा इतमीनान था। लेकिन....."

"कहिए न। स्राप तो चुप हो गये।"

"चुप नहीं — नहीं!" कहकर उसने ग्रपना बदुग्रा खोला श्रौर उसमें से काग़ज की एक छोटी सी पुड़िया निकाली।

''यह क्या है ?"

"उस लड़की की एकमात्र यादगार!"

"क्या है !" लता ने कौत्हल से पृछा।

दिनेश ने पुड़िया लता को देदी। लता ने खोली। किसी लड़की के कोटी के वाल थे। यह स्तब्ध रह गई। वालों वाली पुड़िया हाथ से खूट गई।

"उसके पास श्रीर क्या धन-दौलत थी, जिसे वह मुक्ते देती। मैं वहाँ से एकाएक निकाला गया था। यही तोड़कर देते हुए उसने कहा था— 'ये तुग्हारी रज्ञा करेंगे।' लेकिन श्रां में स्वयं श्रपनी रज्ञा कर लेता हूँ। शायद इनको रेखा को देता। वह इसकी श्रिधकारी नहीं है। मुक्ते गहरथ नहीं बनाना है। श्रीर तुमको सौंपना ठीक होगा।"

"मुके !"

''चिट्ठी में लिखी वातें ठीक हैं। मैं स्वयं सममने लगा था कि दिल में तुम्हारे लिए मोह बढ़ रहा है। आज उस 'टीस' को दिल से निकालकर फेंक देना उचित लगा। अब मैं उस अपराध से अपने को बरी पाता हूँ।''

लता उस पुड़िया को दाय में लिये हुए खड़ी की खड़ी रह गई। वह श्रवाक दिनेश को देख रही थी। दिनेश माना नहीं। कहता ही रहा, "मैं हर बात की जिम्मेवारी स्वीकार कर लेता हूँ। श्राज उस टी॰ बी॰ वाली लड़की ने भी भुके एक भार सौंपा है। श्रपने सिर की कसमें जिवाकर मुक्तसे प्रार्थना की है कि मैं निकट भविष्य में श्रपनी होनेवाली लड़की का नाम श्रपनी होनेवाली लड़की का नाम श्रपनी होनेवाली लड़की के लिए चुना था। जिसकी चाहना उसे थी। मैंने उसे मंजूर कर

लिया। लेकिन में गृहस्थी के दायरे से श्रालग रहनेवाला व्यक्ति ठहरा। यह कहाँ ज़रूरी है कि हर एक गैरिजिम्मेदार श्रादमी गृहस्थ बने। गृहस्थी तो स्वस्थ व्यक्तियां के लिए है। इस बात का निपटारा हो ही जाना चाहिए। तुम गृहस्थ बन जाना। तुम उस योग्य हो। यही मेरा श्रानुरोध है। श्रिधिक कुछ नहीं कहूँगा। "

लता बुत की तरह चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर दिनेश को देखती रही। आँखें थक जाने पर उसने उनको मुका लिया। दिनेश माना नहीं। वह बोला, ''पेड़ों को कलमें लगाकर स्वस्थ फसलों तैयार की जाती हैं। गनने को ले लो। एक ही से भाई-वहन के श्रंकुर निकालकर कलम तैयार की जाती है। आज विज्ञान ने सारी वालों की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है।''

वह चुप हो गया। वास्तविक वातों से बाहर बहक गया था। अब परिस्थित समक्तकर चुप हो रहा। लता खड़ी ही थो। उसे यह जानकारी नहीं थी कि दिनेश इतना अधिक पुरुष है। वह अपनी सारी भावुकता को बिसार, बिद्रोह को उखाड़कर बोली, "आपकी दोनों बातों पर विचार करके किसी दिन अपना निर्णय सुना दूँगो। इस समय आप ज्ञमा करें। में अस्वस्थ हूँ।" हाथ जोड़कर वह आभिवादन करके चली गई।

दिनेश ने उस जाती हुई लड़की को देला। वह उसे मुक्त कर चुका है। यही वह लड़की चाहतो थी। वह उसे कोई आक्रा नहीं दे सकता था। लता समकदार थी, उसके मन में भय पैदा करके कोई लाभ नहीं हो सकता है। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह लता कभी माँ बनेगी। उसका मां का स्वरूप पाकर वह अपने को धन्य सममेगा। वही लता को सही जगह है। वह उस संस्था के योग्य है। इसी तरह की लड़कियाँ गृहस्थी को सँभाल लिया करती हैं। वह बहुत

गम्भीर लड़को है। वह इसी मांति रेखा पर क्यों विश्वास नहीं कर लेता। रेखा कितनी ही सरल बात करे, उसके आगे दिनेश अपने को छिपाना पसन्द करता है। रेखा नारी है, पर वह यथार्थ में समाज की साधारण नारी की श्रेणी में नहीं द्याती। वह द्यवनी रज्ञा करना जानती है। उसे लोगों का ख्याल भी है। उसका अपना ग्राश्रय है। वचनन में उस लड़की से उसने प्रेम करने की शिचा पाई थी। अया वह महपून कर रहा है कि वह अने लानहीं रह सकता। वह अपने यचपनवाले प्रेम से समस्त नारी-जाति की भिन्न-भिन्न मौलिकतात्रों से व्यर्थ में ही उलम जाता है। आज वह लता के आगे अपने को साधारण दार्श-निक पुरुष सावित कर चुका है! जो कि अनुचित यात थी। लता यहुत स्वस्थ नारी है! वह उसके भीतरी नारीत्व को पहचानता है। रेखा की यथार्थ भावनात्रों के ब्रागे उसे डर लगता है कि वह कहीं भुक न जाय। इसीलिए वह रेखा से ऋधिक तर्क नहीं किया करता है। जो कहना होगा, आकर लता से कहेगा। तो वह लता उसे धन्यवाद दे गई है। मानो उसको भीख स्वोकार कर भीतर भाग गई हो ? उसे कईं। कुछ सन्देह हो गया है। वह ऋधिक सवालों का उत्तर नहीं देना चाहती थी। वह लता के डैने काटकर उससे कह देना चाहता था कि, उड़! यह नारी-जाति पुरुष को पालन् बनाना जानती है। उनके लिए जाल पैलाती है, जहां कि पुरुष चुपचाप रहना स्वीकार कर लेता है।

लता अव श्रोमत हो गई यी। एक वार लता के कमरे में टार्च का मकाश हुआ। वह जोर से पुकारना चाहता था—लता ? उसकी श्रावाज नहीं निकली। वह उससे कुछ कहना चाहता था। उस लड़की का भागने से पहले एक अनुरोध था। वह इस वात को लता से नहीं कह सका। जता चक्की गई थी।

पास के पेड़ पर आजीव से स्वर में कोई पद्मी रोने लगा। वह दर

गया । वह दूसरों के वंगले में चोर-डाकुश्रों की भाँति क्या दूँ द रहा है। यदि कोई देख ले तो क्या कहेगा ? वह 'चुपचाप बाइर निकला । श्रागे बढ़ता बढ़ता अस्पताल पहुँचा ! भीतर पाँव रख रहा या कि देखा नर्फ खड़ी है। वह योली, ''आप कहाँ चले गये थे ! मैं बड़ी देर से आपका रास्ता देख रही हूँ।"

''ऐसे ही बाहर धूमने चला गया था।''

''इस ब्राधी रात को अभी-श्रभी तार आया है।"

''किसका ?''

''उसी लड़के का; अपने व्यवहार की माफी माँगी है। वह स्वयं दो-तीन दिन में आनेवाला है। लाश तो गाड़ने भेज दी गई है।"

''श्रव उसके लिए सब वेकार है। उसका पता मालूम होगां। मैं उसे तार दे देना चाहता हूँ। श्रानिश्चित श्राशा से निश्चित निराशा किसी भाँति बुरो नहीं होती।"

'भैं पता लगाये देती हूँ।" कहकर नर्स चली गई। कुछ देर के बाद लौटकर आई। दिनेश ने पता देखा और उसे लेकर बाहर निकल गया।

यो फट रही थी। देहाती लोग तरकारियाँ लेकर बाजार की श्रोर यह रहे थे। कहीं कोई कॅटवाला कॅट हाँक रहा था। बोबी सपरिवार गंधों पर कपड़े लादे हुए घाट की श्रोर जा रहे थे। कहीं 'हाकर' सुबह की ताजी खबरों का श्रख्नवार बेच रहे थे। दिनेश को ऐसा लगा कि वह सुबह उसके जीवन की एक सुहाबनी सुबह है। वह तारघर पहुंच गया था। कॅघते हुए बाबू को जगाकर उसने सान्त्वनापूर्ण तार लिखकर दे दिया। गर-गट-गट-गट, गर-गर-गट की ध्वनि कानों में पड़ी श्रीर कुछ देर के बाद उसे रसीद मिल गई। वह बहुत थक गया था। एक जाते हुए तांगे को पकड़कर वह उसपर बैठकर ऋस्पताल पहुँच गया। मिस्टर सिंह रेखा के सिरहानेवाली कुसी पर बैठे हुए थे। उससे पूछा, "कहाँ गये थे?"

''यों ही घूमने '

"तुम्हारी आँखें तो लाल हैं। मुक्ते डर है कि कहीं तुम बीमार न पड़ जास्रो। चेहरा काला पड़ता जा रहा है।"

''नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। आब इस चेहरे की रहा का सवाल ही नहीं है।''

''तब पूरे 'फिलासफर' हो गये हो।"

"मैं तो चेचक का 'इंजक्शन' लेकर चाइता हूँ कि भद्दा बन जाऊँ। सुन्दरता का मुक्ते कोई मोह नहीं है।"

"प्रापने क्या कहा ?" पास ही खड़ी हुई नर्स बोली। उसके चेहरे पर हॅंसो थी।

"आपको यह बात मुनकर अपनीस हो रहा होगा। पुरुप का सीन्दर्य ही महा होने में है कि वह कुरूप हो। नारी भले ही अपनी कुरूपता के लिये पछतावे, पुरुष को यह सब समभने के लिए वेकार बक्त नहीं है।"

हाक्टर आया था। उसने सुनाया कि रेखा का स्वास्थ्य ठीक-ठीक सुघर रहा है। जल्दी ही वह अच्छी हो जावेगी। दिनेश को यह सुन-कर बहुत सन्तोष हुआ। रेखा की आर देखा, वह मसहरी के भीतर सो रही थी। आज उसे वह बहुत सुन्दर लगी। उसके लिए हृदय में कुछ लोभ उदय हो आया। रेखा अस्वस्थ थी। उस पर वह अधिक और कुछ नहीं सोच सका। इस समय रेखा एक वालिका की भाँति सोई हुई थी। दिनेश ने वार-बार उस पर सोचा और तथ किया कि उसके अच्छे हो जाने पर वह उससे कुछ कहेगा। मिसेज सिंह श्रा गई थीं। दिनेश ने उनकी श्राज पहले-पहल देखा। मिस्टर सिंह खड़े हो गये। दिनेश से मिसेज सिंह का परिचय कराया।

मिसेज सिंह ने श्रागे बढ़कर मसहरी एक श्रोर हटाई श्रौर रेखा को देखने लगीं। कुछ देर के बाद दिनेश की श्रोर गुँह फेरकर कहा, "श्रापको श्रच्छा काम सौंग गया है। मैं कल इनसे यही कह रही थो। श्रापका स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता। श्राप श्राकर होटल में टिक गये। में सोच रही थी कि श्राप कुछ दिन हमारे यहाँ रहेंगे। मेहमानदारों की खातिर करने के लिए छपी हुई कितावें पढ़ डालीं। श्रापका एहस्थी के भभटों से मारे-मारे फिरना ठीक नहीं जान पड़ता। हमें ही देख लो। श्रापके लिए उपाय सोच रहे हैं कि कैसा फन्दा डाला जाय—रेशमो या सूती!"

दिनेश ने उत्तर नहीं दिया। श्राज वह इस नारों से द्वार गया है। वह सफाई न देता हुआ भी बोला, "धन्यवाद! मैंने मिस्टर सिंद का न्योता पाया था। श्राप मेरे लिए श्रपरिचित थीं। श्राप दोनों सलाइ करके लिखते, तब दूसरी बात थी। मैं तो व्यवसायी जीव हूँ। खुद ज़रूर श्राता।"

"में ब्रापकी सममदारी की समस्त अतें सुन चुकी हूँ।"

लता की मां ने त्राकर दिनेश को उवार लिया। लता साथ नहीं थी। वह लता को देलना चाहता था। वह क्यों नहीं आई! मिसेश सिंह ने मांजी से पूछा, 'लता इवर नहीं दिखलाई पड़ी।"

''श्राजकल उसकी तिबयत ठोक नहीं है ।''

"सुना मिस्टर सक्सेना ऋाये थे।" मिसेज सिंह ने कहा !

"वह कुछ नहीं कहती। लड़्कियों को पड़ाकर पाप मोल सेना है। श्रान्छा घर है। सब तरह सम्पन्न हैं श्रीर क्या चाहिए ?" दिनेश बोला, ''रेखा ग्रन्छी हो जाय, सब टीक हो जायगा। रेखा के कारण वह बहुत धवरा गई है।"

दिनेश के इस कथन पर विचार कर मिस्टर सिंह ने एक बार दिनेश की स्रोर देखा। वात पूरी समक में नहीं ऋाई। मिस्टर सिंह ने पूछा, "शीला की पढ़ाई कैसी चल रही है ?"

''वही जाने।"

दिनेश उठकर बाहर जा रहा था कि मिस्टर सिंह ने पूछा, "क्या होटल जा रहे हो ?"

"實门"

"पैदल ?"

''नई। वाहर ताँगा ले लूंगा।'

मिसेज सिंह ने सुनकर कहा, 'मुक्ते भी जाना है। ग्राप मेरे साथ चले चलिए।''

दिनेश ने आनाकानी नहीं की। वह राजी हो गया। होटल में उत्तर रहा था कि मिसेज सिंह बोली, ''कमी-कमी हमारे यहाँ आया कीजिए।''

''जरूर श्राऊँगा ।''

"有理 ?"

"किसी भी दिन ; आजकल तो यहुत काम है !"

"रेला के स्वस्थ होने पर एक दिन उसके साथ जरूर आइएगा। सब कोई उलकन नहीं रहेगी।"

दिनेश चुत रहा । भिसेज सिंह ने ब्राइवर से कहा, 'श्रास्पताल चलों। साहत्र को लेना है।''

कार चली गई। क्या दिनेश सचगुच ही एक दिन रेखा के साथ वहाँ जावेगा ? दिनेश खिलखिलाकर हँस पड़ा। कोई ऐसी बात कह सकता है, उसे अनुमान नहीं था। इस आमन्त्रण को स्वीकार करने के लिए सब उसे वाध्य कर रहे हैं। वह रेखा से कहेगा। उसे कहना चाहिए। जरा रेखा स्वस्थ हो ले।

लता ऊपर कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि देखा महरी खड़ी है। वह चुपचाप खिसक गई। महरी बोली, 'बीबी, यह लच्छन ठीक नहीं है।''

''क्या है महरी ?"

"मांजी देख लेतों तो न जाने क्या कहतीं। श्रव दुम्हारी शादी होनेवालो है। बाहर के लोग सुनेंगे तो """

"मुक्ते जाना था-गई।" लता मुँकलाकर बोली।

"यह तो तुम्हारी मर्जा है। मेरा फ़र्ज था समका दिया।"

लता घवरा गई। छोटी जात की औरत है। न जाने किससे क्या कह दे। उसे समकाते हुए बोली, ''उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। यही कहने श्राये थे। जा, श्रव मुक्ते नींद श्रा रही है।''

उसके चले जाने पर वह चुपचाप ऋपने कमरे में जाकर सावधानी से सो गई।

सुबह नींद टूटने पर देखा कि शीला खड़ी है। उसकी आँखें लता पर लगी हुई थीं। लता को उठते हुए देखकर पूछा, "तिवियत कैसी है!"

''श्राच्छी है।''

''जीजी, कल रात द्वम बाहर कहाँ चली गई थीं हैं।

"नहीं तो।"

"देख, भूठ मत बोल। दिनेश बाबू नीचे खड़े घे। तू उनसे वातें कर रही थी। अपनी चड़ियाँ तो देख, और साड़ी पर गोखक चिपके हुए हैं।"

''तुभे कैसे मालूम हुन्रा ?''

"मैं उस समय जाग रही था।"

"दिनेशजी आये ये शीला। रेखा कल रात होश में आई थी। वह दौड़ा दौड़ा मुक्ते खबर देने आया। चाहता था कि मैं उसी समय उसके साथ चली चलूँ। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस समय सिर्फ रात के दो बजे हैं।"

शीला चुप हो गई। कुछ देर के बाद कहा, "मां तो वहीं चली गई है। डाक्टर साहब को बुलवाने के लिए कह गई है। नौकर भेजूँ या फोन से कह दूँ।"

"में कव से वीमार हो गई हूँ शीला १"

'अपना चेहरा आइने में तो देख ले।"

''अच्छा, श्रव तुमे मेरी फिल हो गई है। मैं खुद डाक्टर साहव के यहाँ चली जाऊँगी।"

शीला के चले जाने के बाद वह चुपचाप पड़ी रही। यह सच बात है कि उसे नींद नहीं ग्राती। सिर में दर्द रहता है। वह ज़रूर डाक्टर के यहाँ जायगी। वह तैयार हो गई। ताँगा मँगवा लिया ग्रीर डाक्टर के घर पर पहुँच गई। डाक्टर साहब की लड़की वाहर याग में टहल रही थी। जोर से बोली, ''मिसेज सक्सेना ग्राई हैं पापा ?''

''कौन १''

"श्राप उनको नहीं पहचानते हैं। चलो न जीजी, शर्म क्या है। जोजाजी सुना भाग गये।" ''कौन भाग गये ?'' डाक्टर साहव बँगले से वाहर निकलकर वोले । लता ने भुककर प्रणाम किया । 'क्या है लता ? सुस्त बहुत लगती है।'' डाक्टर साहब ने पूछा।

"नींद नहीं आती । सिर भारी रहता है।"

"ग्राराम किया कर।" किर कम्याउएडर को बुलाकर नुसखा लिख कर दिया। इसके बाद वे ग्रीर मरोजों से वातचीत करने लगे। इसी बीच डाक्टर साहब के छोटे लड़के-लड़िक्यों ने लता को घर लिया। एक ने पूछा, "जीजाजी कैसे हैं?

"में जानती हूँ।" छोटी लड़की बोली।

''कैसे हैं ?' यहन ने पूछा।

उन शरारती लड़की ने सामने टँगे हुए कैलेएडर को श्रोर उँगली की। 'सोलन वियर' का कैलेएडर टँगा हुआ था जिसमें कि एक बड़ा बन्दर बोतल को मुँह से लगाये हुए था। लता खिलखिलाकर हँस पड़ी।

''क्या है लता, आज त् बड़े दिनों में आई है।" श्रीमती डाक्टरानी वोलीं, ''सुना तेरी तिवयत ठीक नहीं रहती। रेखा को क्या हो गया है। हमें तो अख़वार में यह ख़बर पढ़कर आश्चर्य हुआ था। डाक्टर साहब कह रहे थे कि अब अच्छी है।"

"पिस्तौल से खेल रही थी। गोली लग गई।"

"वच गई। जान का क्या भरोसा है!"

कुछ देर के बाद लता ग्रापने घर लौट ग्राई। मुबह की डाक से मिस्टर सक्सेना का पत्र ग्राया था। उसमें सत्कार के लिए व्यवहारिक धन्यवाद बार-बार दुहराया गया था। सारे पत्र को पढ़ लोने पर लता स्वस्थ हुई। इसी रिश्ते को सब चाहते हैं। वह पत्र का, उत्तर श्रवश्य देगी। वह उठी ग्रीर मेज पर बैठकर पत्र लिखने लगी। रेखा के

बारे में सब बातें लिख डालीं। पत्र भेजनेवाले ब्राहसान को स्वीकार कर

श्रागे चार-पाँच दिन तक वह कहीं नहीं जा सकी। श्रापने ही कमरे में पड़ी रहती थी; कई बार उथने चाहा कि रेखा को देख श्रावं। यह डर लगता था कि दिनेश वहीं होगा। वह उसके श्रागे नहीं पड़ना चाहती थी। इसी लिए नहीं गई। वह सबसे श्रलग, श्रकेली रहना चाहती थी। उसके मन में दिनेश की उस रात को कही दोनों वातें जम गई थीं। उसकी दोनों लड़िकयों के श्रमुरोध! क्या वह श्रशात लड़की सारी बार्ते जानती है है इसी लिए तो उसने सूचना दी होगी। दिनेश उस लड़की को जानता है। यह कैसी उदारता है। वह कोई हिचक नहीं बरतता। कहेगा — कहेगा कि वह सब कुछ जानता है। तब बह लड़की कहाँ चली गई। वह दिनेश से पूरी बात नहीं पूछ सकी थी।

रेखा स्वस्य हो रही थी। लगभग एक मास कट गया। दिनेश ने इन पिछले दिनों तत्परता से रेखा की रचा की। उस रेखा की निर्व- लता पर उसकी दया उमर आई थी। अभी तक रेखा बहुत कमज़ीर यो। वह हिल डुल नहीं सकती थी। उसके उतरे सुस्त चेहरे को देखा कर दिनेश ने अनुमान लगाया कि सचमुच ही वह बहुत दुखी है। लेकिन अब लता क्या चाहती है श वह रेखा के पास तक नहीं आती। शीला आकर सुना गई है कि लता की सेहत ठीक नहीं है। वह लता के यहाँ गया तो शीला उसे सावधानी से भांप रही थी। रेखा बहुत कम बोलती है। वह चुपचाप पड़ी रहेगी। हर एक बात के लिए मूक धन्यवाद देने लगती है। वह रेखा की कृतज्ञता के भार के बोक्स को

उठा रहा है। अब वे दोनों एक-दूसरे को मलीमांति पहचानकर कुछ अधिक नहीं कहते।

— उस दिन रेखा श्रास्पताल से बँगले में आ गई थी। दिनेश वहीं बैटा रहा। जिस भीड़ से उसे घृणा थी, जिस दायरे से वह दूर भागता था, आज वह वहीं रह रहा है। वह उस वातावरण का आदी हो गया है। रेखा के पास उसकी संगिनियाँ तथा जान-पहचान के लोग आया जाया करते थे। वह घर के आदमी की तरह उनका आदर सरकार करना सीख गया था। वह उस दिन बड़ी रात को अपने होटल पहुँचा। पांचू ने आकर सुनाया, "वह लड़की लोट आई है।"

''कौन ?"

''जो भाग गई थी।''

''वह कहाँ है !''

'यहीं होटल के एक कमरे में टिकी हुई है।"

"वह कव आई है ?"

''ब्राज दिन की गाड़ी से ∤''

दिनेश उलकत में पड़ गया। कई सवाल मन में उठे। वह कुछ सोच नहीं सका। तभी पाँचू ने कहा, "श्रापसे मिलना चाहती है।"

"मुक्तसे ! उसका साथ का लडका कहाँ है ?"

''वह साथ नहीं है। उसकी भी अजीब हालत है। श्रांठ फट रहे हैं। चेहरा फ़ीका लगता है। चार दिन में वह तो बहुत बदल गई है।"

दिनेश चुप रहा। श्राबिर बोला, ''कुछ देर के बाद बुला लाना।''

''ग्राज ऋाप यहीं रहेंगे ?''

## सराय

''नहीं।''

पाँचू चला गया था। वह उससे मिलकर क्या तय करना चाहती हैं। दुनिया का कैसा कारोबार चला करता है। वह बड़ी देर तक बैठा रहा। पिछले अखवार मेज पर पड़े हुए थे। कई दिनों से वह उनकों नहीं पढ़ सका था। अब वह खाना खाने लगा। चारों छोर सकाटा छा गया था। एकाएक दरवाजे पर खटका हुआ ! उसने देखा कि वही लड़की आई थो। वह भीतर आई! सावधानी से दरवाजे की चट-खनी चढ़ाकर बोली, 'मुक्ते आपकी सहायता चाहिये दिनेश बाबू। आप मेरी रहा का उपाय सोच सकते हैं। आप जो बात तय करेंगे, वह सब मुक्ते स्वीकार होगी। में आज तकरार करने नहीं आई हैं!"

"बैठ जाश्रो, तुम लीट क्यों श्राई हो ?" दिनेश बीला !

"वह लड़का मर गया है।"

"मर गया १"

"नहीं, उसका खून हो गया।"

"कैसे हुन्ना, वह कौन था ?"

'मेंने स्वयं श्रपने हाथों उसका खून किया श्रीर भागकर यहाँ चली श्राई हूँ। यह मेरा श्रपराध है। श्रापके श्रागे सारी बात स्वीकार इ.सते हुए मुक्ते कोई हिचक नहीं।"

"यह तुमने क्या कर डाला। सारी वार्ते सुनाग्री।"

"इसका एक कारण था। जिस 'सवजा' को वसाने की हमने सोची थी; वह कामयाब नहीं हुआ। सारा पैसा चूक गया था। मैंने आगे किसी भाँति अपने गहने बेचकर होटल का बिल चुकाया। उससे मैंने किहें बार कहा कि अब उसे कोई रोजगार हुँ लेना चाहिए! उसने जबाब दिया कि उससे रोजगार नहीं होगा। वह लाचार है। तब मैं

समभी कि एक उफान के कारण हमने यह गलत रास्ता पकड़ा है। होटल का कर्जा बढ़ जाने के कारण में परेशान हो उठी। वह होटल-वाले के तकाजे पर मुक्तसे आकर योला, "मैं समका था कि तुम्हारे साथ चैन से जिन्दगी कटेगी। यहाँ पर कुछ और ही हाल है! जब कि तुम रुपया कमा सकती हो, तो व्यर्थ का फंकट क्यों उठाया जाय। एक बार ग्लानि से मेरा सारा शारीर सिहर उठा। लेकिन चुप रही। रात्रि को चुपके नौकर के हाथ मैंने अपनी अन्तिम धरोहर श्रॅगूठी विकवाई; फिर मैंने उसे खूब शराब पिलाई। जब बह नशे में हो गया तो छुरी से उसका गला काटकर भाग आई हूँ। यह बही छुरा है।"

दिनेश ने छुरी देखी श्रौर उस साइसी लड़की की बात सुनी। वह सन्न रह गया। उसने यह कैसी हत्या कर डाली! उसने छुरी ले ली!

"श्रव मैं क्या करूँ ?"

''भला में क्या राय दे सकता हूँ।"

"श्राप मुक्ते मेरी समुराल पहुँचा दें। श्राप्यके कहने से पति मुक्ते साथ रख लेगा। रेखा श्रीर लता भी मुक्ते सहायता दे सकती है। मैं श्रापना जीवन सुधार सकती हूँ। कोई वड़ी देरो नहीं हुई है।"

"लता ने चिद्धां की बात मुक्तसे कही थी।"

"कहो थी <sup>?"</sup>

''ग्रौर मैं उससे प्रेम करने का श्रिधिकार विसार चुका हूँ।"

"वह बात फिर होगी। पहले मेरी बात सुन लो ? में जीवन से ऊब उठी हूँ। फिर अभी मरना भी नहीं चाहती। वह लड़का एकाएक अन्तिम बार होश में आया था। उसे ज्ञात हो गया था कि वह मर रहा है। उसे सुक पर सन्देह हुआ। आखिरी वक्त मैंने उसके होंड चूम लिये थे। वह एकाएक लड़खड़ाकर उठा। फिर घड़ाम से गिर पड़ा। वह मर गया था। उसका चेहरा कुरूप हो गया था।"

दिनेश ने कभी तीं ह्या चाक्कू का बड़े बड़े मेटकी, गिलहरी, कबूतर आदि पर प्रयोग किया था। तब उसका खयाल था कि वह डाक्टर बनकर समाज की भलाई करेगा। लेकिन वह आज बकील है। एक यह लड़की है कि ग्रहस्थी बसाने गई थी और खून करके लौट आई है। अपनी सारी नारी-कोमलता को न जाने वहाँ बिसार चुकी होगी। यह खून है, जिसे २०२ दफा का जुलम कहा जायगा। यह क्वानून की दृष्टि में एक बहुत बड़ा अपराध है। वह सोचकर बोला—' तुमको पुलिस में चला जाना चाहिए।"

"पुलिस में !"

"इस अपराध का दराड फांसी है। शायद जज तुम पर रहम करके कालेपानी की सज़ा दे दें। सब सबूत लेकर तुम चुपचाप अपना अपराध स्वीकार कर लेना। में यह सब एक क़ानूनी सलाहकार की हैसियत से कह रहा हूँ। समाज की रहा तो होनी ही चाहिए। क़ानून उसकी रहा किया करता है। तुम चाहो तो मैं मिस्टर सिंह को पत्र लिखकर भेज दूँगा। वे बिना किसी खास विज्ञापन के तुमको जेल भिजवा देंगे।"

"दिनेश वाबू ग्राप जरा विचार की जिए। में मरना नहीं चाहती हूँ। फांसी हो जाय तो वह दूसरी बात है। एक बदचलन ग्रीरत को कालापानी हो जाना टीक नहीं है। हमारी जेलों का ढांचा ठीक नहीं है। उसे बनानेवाला ग्रीर वहाँ की व्यवस्था करनेवाला बही समाज का एक दल है, जो कि ग्रोहदों पर बैठता है। जेलों के निर्माण से समाज की गुराइयां कम नहीं हो रहीं हैं। वे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। जेल में शरीर के लिए प्रलोभन होगा। मुक्ते फांसी देकर हो उस जुलम की भावना नहीं मिट जायगी। यह हिंसा समाज की उन लाखों श्रवलाओं में है, जो इसी प्रकार श्रपना गुजारा करती हैं। श्राप वकील हैं श्रीर वकालत करते हैं। यह पेशा समाज का कल्याण नहीं करता। वह तो श्रापकी श्राजीविका है जिसे कुछ कान्न की पुस्तकों के वल पर श्रापने चलाया है। श्रापकों तो मेरे मामले की पैरवी करके समाज के एक वड़े दल के सवाल को सुनकाने की श्रोर श्रयसर होना चाहिए गा। श्रव श्रापका क्या श्रादेश है?"

दिनेश ने सोचा कि बात सच है। ये नारियाँ हर जगह दया की दुहाई देती हैं ; उसकी भूखी हैं। अपनी निर्यलता को स्वीकार कर लेती हैं। यह योला. "तुम्हारा तर्क समक्तदारी का है। गुस्से की विवशता में वह सब हुआ है। लेकिन तुम उस लड़के को भली भाँति जानती थी कि वह अकर्मएय ही है। अपने चरित्रहीन जीवन की मयांदा को छिपाने के लिए, तुम उसके साथ भाग गईं। इसमें करूर तो तुम्हारा ही है।"

समसती हूँ । मैंने वह अपनितम रास्ता अपनी असमर्थता के कारण स्वीकार किया था। पहले अपने गुज़ारे के साथ-साथ अपने पिता की रहा का उत्तरदायित्व मुक्त पर था। मुक्ते यह आशा न थी कि आप यह कहेंगे। आपके आगे मैंने सारी बातें साफ साफ रख दी थीं। तब आप कुछ नहीं बोले थे। मुक्ते रोका नहीं। कोई नेक सलाह नहीं दी। परवशता ठीक नहीं होती है। एक ही रास्ता मेरे आगे था। मैं अकेली उस मकान में नहीं रह सकती थी। तब आपको अपने दोस्त मिस्टर सिंह की याद क्यों नहीं आई थी। इसी लिए कि ऐसी औरतों की रहा करने का भार वे कानूनी पोधियाँ नहीं लेती हैं, जिनको आपने पढ़ा है। में फिर आपकी रहा का सवाल नहीं भूली थी। लता को इसी

लिए चिट्टी लिख दी यी। ग्रापको तो सब लड़िक्यो पर दया श्रार्तः है। श्राप सबकी रक्षा करने का भूटा ढोंग किया करते हैं। यहां बात है तो श्रापने रेखा की रक्षा क्यों नहीं की ! मिस्टर सिंह के हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं डाली ! मिस्टर सिंह के कारण ही रेखा के मन में श्रारमहत्या का प्रश्न उठा था।"

"रेखा की रचा !"

"क्यों, श्राश्चर्य की क्या वात है ? श्रापको स्वयं रेखा को समभाना चाहिए था। श्राप भागे-भागे फिरते रहे। समस्या गढ़कर उसे उलमाकर यह चाहते ये कि वह श्रापके पीछे दीवानी वनी भारी भारी फिरें। इसके श्रलावा श्रीर श्रापको क्या श्राता है ? कल मिस्टर सिंह लता से वही श्रांख भिचौनीवाला खेल खेलना शुरू कर दें, श्राप फिर भी तमाशवीन ही रहेंगे।"

"मैं ज्यादा बातें नहीं सुन्ँगा। आप क्या चाहती. हैं १ वेकार की बातों को उठाकर उन पर दलील करने से कोई लाभ नहीं है।"

'आपकी वात मुक्ते स्वीकार है।<sup>3</sup>

"में मिस्टर सिंह के लिए चिडी लिख रहा हूँ । तुम वहाँ चली जाना। यह हितकर है।" कहकर दिनेश ने चिडी लिखी और लिफाफे में बन्द करके दे दी। उसे कोई हिचक नहीं हुई।

"दिनेश वानू, ग्राप ग्रभी तक मुक्ते गलत समक रहे हैं। में आपकी बात मानूँगी। श्रपने विश्वास को उकराने का साहस भुक्ते नहीं है। जिस ग्रतृत्त लालसा के साथ श्रापने जीवन पाया श्रीर दुनिया में भवेश किया है, वही निशशा श्राज आपने इस पत्र में सौंप दी है।"

"मेरी निराशा ?"

"आपका बचपन सुखद नहीं रहा है। आपको बचपन में लड़के-

लड़िक्यों के साथ खेलने का श्रवसर नहीं मिला कि सहदयता पा जाते।"

"श्रापने यह कैसे जाना ?"
"श्रापकी कठोरता देखकर।"
"मेरी कठोरता के कारण ?"

''तुम्हारा फैसला उस विधवा की तरह है, जो पति का मुँह देखें विना ही विधवा हो गई हो। सारी जवानी नियम, धर्म, कर्म में काटकर श्चन्त में बुद्रापे में सोचती है की यदि उसके एक बचा होता - जायजन नाजायज, तो उसे कितना मुख नहीं मिलता। इसे आप उसका पागलपन ही कहेंगे न ? श्राप उसी की भाँति छुटकारा पाना चाहते 🛣 । यह स्नापका बड़प्पन है! स्नापने रेखा के साथ न्याय करने की सोची है। वह भो मेरी ही भाँति कसूरवार है। ऋपनी इत्या करने का खेल उसने खेला है। स्या वह निर्दोष है। श्रापने उसके प्रति रात-रात जागकर ऋपनी सहानुभूति दिखाई है। लेकिन ऋपराध तो ऋपराध ही होता है। उसको कुछ श्रीर कहकर श्राप विसार नहीं सकते। किन्तु स्वयं मिस्टर सिंह श्रीर श्राप उसे घटना घोषित करते हैं। दुनिया श्राप लोगों की बात पर विश्वास कर रही है। रेला की प्रतिक्ठा है। समाज में मान है। उसका हित इसीलिए श्राप चाहते हैं। वह पुलिस के एक बड़े श्राप्तसर की प्रेमिका है। सारा समाज इस वात को जानता है। वह श्रापके श्रीर मिस्टर सिंह, दोनों के स्वार्य की वस्तु है। रेखा का श्राने जगर गोली चलाने से भोषण श्रामाध मेरा नहीं है। मैंने उचित बात की है। ऐसे निकम्मे लड़कों को दुनिया में जीकर व्यर्थ भार बढ़ाकर क्या करना है ? वे श्रीरतों के पीछे, दीवाने बने फिरते हैं। उनके लिए कानून की कोई दफा नहीं। इस मित्रता के बाद श्राप उदारता क्यों दिला रहे हैं। श्राप श्रपने जिस चरित्र को उठाने

की धुन में हैं, वह चरित्र नहीं है। उसके भीतर समाज के उस दरजे की रहा करने की भावना है, जिसके कारण समाज का ऋहित हो रहा है।"

'श्रापकी इस दलील का प्रभाव मुक्त पर नहीं पड़ेगा । यह तर्क बहुत लुभवाना है। मैंने श्रापनी राय दे दी है। मानना न मानना श्रापका श्रपना काम है। मैं श्रापके जीवन में कोई ठकावट नहीं डाल रहा हूँ।"

''में ऋगपका हुक्म मान लेती हूँ। उसकी ऋवज्ञा नहीं करूँगी। आपके चरित्र के बारे में मैंने सच यात कही। वहां रेखा और लता को प्रतिछायाएँ चला-फिरा करती हैं। किसी दिन एक सही वक्त ताक कर आप किसी एक पर भगदा मार छकते हैं। उसके बाद भी आपका चरित्र श्राईने की तरह साफ रहेगा। लता श्रथवा रेखा उस पर पड़ी धूल की भाँति साफ हो जावेंगी। आपमें इस वात को स्वीकार करने का साइस है। मैं ग्रापने 'चरित्र' को मानती हूँ। पुरुष की सहूलियत के लिए, मुक्ते अपने जीवन को चलाने के लिये पैशा मिला है। मेरा अपना चरित्र विलकुल खरा है। हर एक इन्सान का आज जीवित रहने के लिए पैसा चाहिये । पैसे की कमी आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। रईसों के दानस्वातों अध्यवा बैंकों को लूटकर पैसे का बटँवारा कर देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। समाज को ऐसे की चमक से हटाकर, ₹र एक इन्सान को खरा वनाना होगा। मैं इमानदारी ने अपना पेशा करती हूँ । आपकी वकालत से श्राधिक मेरी श्रामदनी हो सकती है। भादान-प्रदान की प्रथा व्यापार कहलाई। मैं खरा व्यापार कर, खरा पैंधा लेती यही हूँ। यदि पैसा 'ऑफ' है तो वह सबके लिए है। पैसे का महत्व जानकर हो मैं उस लड़के के साथ भाग गई थी कि वह किसी नौकरी पर सम्य जायमा श्रीर हमारं। गृहस्थी सुखपूर्वक चलेगी । भागते

समय मेंने ग्रापके ग्रागे सारी परिस्थित रख दी थी। उसे श्रकेला छोड़ ग्राना नहीं जैंचा। वह कुछ नहीं कर सकता था! उसकी हत्या कर मेंने समाज की भलाई की है।"

दिनेश चुप रहा। चरित्र पर विचार किया; किन्तु समस्या नहीं सुलक्षी। वह इसे क्योंकर हत्या कहता है। एक लड़की की हत्या ग्रामाथालय में हुई थी! उसने उस पर क्या किया! रेखा का अपराध केवल सन्देह पर ही है। वैसे आत्महत्या पाप है! वह रेखा से पूछेगा। लेकिन कानून की नजीरों पर वह विश्वास नहीं करता! लोकाचार के लिए कुछ लोगों ने मिलकर इनको बनाया है। हर एक व्यक्ति का मत उन पर नहीं लिया गया। शासकों ने शासन करने के लिए यह सब किया है। वह उलक्षन में था कि वह बोली, ''मैं जा रही हूँ।"

दरवाजे की चटलनी खोलकर चली गई। वह रुकी नहीं। एक बार पीछे मुड़कर नहीं देला। दिनेश उस लड़की की बातों पर सोचने लगा। उसने सब सच-सच बातें कहीं थी। उसके उस अपराघ को नहीं माना जाना चाहिए। जो ताकतवर है, उसे जीवित रहने का पूरा अधिकार है। वह लड़का कमजोर था। समाज के लिए एक भारी भार था।

वह बाहर निकला । पुकारा, "पाँचू ! पाँचू !!"

कोई जवाब नहीं मिला! वह यह जान तेना चाहता था कि वह लड़की किस कमरे में है। उसने नामोंवाली तख्ती पढ़ी। कहीं किसी लड़की का नाम नहीं था। वह चुपचाप लौट आया। अब वह बैठकर । सोचने लगा कि वह पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जायगी। वह सबसे बड़ा गवाह बनेगा। कानून अपने मुताबिक उसे सजा देगा। यह कैसा कानून है, जिसका कि वह बार-बार उपहास उड़ाती थी?

दिनेश उसके तर्क से सहमत है। लेकिन इधर जिन संस्कारों में वह चल रहा है, वहाँ रेखा का न्यक्तित्व है: लता है। वे उनके संस्कार

है। वह शहर के भीतर है, जहां कि व्यक्ति स्वस्थता से कोई वात नहीं सोच सकता है।

दिनेश रेखा के यहाँ पहुँचा। रेखा पलँग पर लेटी हुई थी। उसे यह देख करके आश्चर्य हुआ कि मिसेज सिंह वहीं थीं। वे दिनेश के आने पर वोलीं, ''आप वड़ी देर से आये हैं। में आपका इन्तजार करते- करते थक गई।"

"श्राज कुछ देर हो गई।"

"अव आप मुक्ते घर पहुँचाने का इन्तजाम कीजिए। रेखा की 'कार' ठीक नहीं है।"

''श्राप यहीं रहें।''

"बच्चा अपनेला है।"

'मिस्टर सिंह ख्रौर नौकर तो हैं ही, में भी वहीं जा रहा हूँ। एक से दो भले।"

"श्राप!" रेखा ने पूछा ।

"मुक्ते एक जरूरी मामले में उनकी सलाह लेनी है। मुबह बच्चे को यहाँ ले आऊँगा। आप कुछ दिन यहीं रहें तो ठीक होगा। में कल आपसे यही बात कहने की मोच रहा था। किन्तु आपकी गृहस्थी में दलल देना उचित न लगा।"

"आपका आदेश माने लेती हूँ।" मिसेज सिंह बोलीं।

श्रव दिनेश बाहर निकला। घूमता-फिरता हुआ मिस्टर सिंह के यहाँ पहुँच गया। मिस्टर सिंह गोल कमरे में बैठे हुए थे। उसे आता हुआ देखकर बोले, ''आओ दिनेश। मैं अभी तक तुम्हारे बारे में कई बातें सोच रहा था।"

''कोई लड़की ऋापके पास ऋाई थी ?''

''तुमने चिद्धी दी थी, फिर भला वह क्यों नहीं ग्राती। मैंने चिद्धीं पढ़ी। वह तो वड़ी ढिठाई से बोली, 'ग्राप जर्ह्य कोतवाली फोन कर दें।'

'ब्रमी नहीं।' मैं बोला।

'तब मुके क्या करना है ? यह सिफ़ारिशी चिट्टी इसीलिए लाई थी कि आप मुके फाँसी पर लटकवा दें अथवा कालापानी भिजवा दें।'

'फॉसी चाइती हो ?'

'श्रीर श्रव क्या करूँ ? बात समम में नहीं श्राती । दिनेश जी जो चाहते हैं, श्रापको वह स्वीकार नहीं। वह मेरे हक्क में बुरो बात नहीं सोच सकते हैं। श्राप एक चिट्टो कोतवाली के लिए लिख दीजिए कि में बदचलन श्रीरत हूँ। मैंने श्रपने प्रेमी का खून किया है। श्रापसे मैं श्रीर कुछ नहीं चाहती हूँ।'

'में असमंजस में पड़ गई हूँ कि क्या करूँ। इधर-उधर मारी-मारी नहीं फिरना चाहती हूँ। मेरे पास अपनी गुजर करने के लिए पैसा नहीं है। बदचलनी की कैफ़ियत के साथ बाजार में बैठनेवाला 'पास' आतानी से मिल सकता है। मैं वह नहीं चाहती। न होटल में जाकर मेहमानदारी स्वीकार करना चाहती हूँ। इस सबसे भुक्ते नफ़रत हो गई है। अब उस जिन्दगी को फिर से शुरू नहीं करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे पित को नहीं लिख सकते कि पिता के मरने के बाद में अनाथ हो गई हूँ श्रव वहीं मेरा आअय है। बह मुक्ते रख ले। वहाँ किसी तरह मुक्ते पहुँचा दीजिए।

'मैं ऐसा करने में ऋसमर्थं हूँ"।'

'तव त्राप मुम्हे कुछ ६९या कर्ज़ा दे दीजिए। वह दिनेशजी से मांग लीजिएगा। मैं ऋपनी राह स्वयं द्वँ द लूँगो।'

"मैंने चुपचाप तीस ६पये दे दिये।"

"तत्र वह कहाँ चली गई होगी ?" दिनेश ने पूछा ।

"शायद पति के पास।"

'पति के ?"

"उसके आगे सब अपराध स्वीकार करके माफ़ी मांग लेगी।"

''यह असम्भव है।''

'मैं जो कह रहा हूँ, वह सम्भव है। उस लड़ के का ख़ून करने के बाद उसे अपने लिए एक आश्रय हूँ ढ़ने की चिन्ता हो गई है। पैसे की उसे कोई चिन्ता नहीं है। होटल से उसे काफ़ी आमदनी है। रेखा से वह इस मामले में सलाह लेती, पर वह बीमार है।"

"श्रव्छा सुनो, श्रापको भीमतीजो श्राज रेखा के पास रहेंगी श्रोर श्राप वच्चे को सँभासिएगा । लोरी गानी श्राती है या नहीं ?"

"ठीक है। यह तो सो गया है।"

"मैं होटल जा रहा हूँ। शायद वह होटल गई हो। उसे देखने का लोभ फिर भी बाक़ी है। सुबह आऊँगा।"

दिनेश कितना ही व्यस्त रहे। इस मांति जीवन उसका नहीं चल सकता। वह हर एक साधारण बात की तह में पैंठना चाहता है। सबसे मतलब रखता है। रेखा ने ब्रात्महत्या कर लो यो, वह मर जातो। लता की शादी होनी हो है। मिस्टर सिंह का तबादला हो जायगा। इससे समाज के रोजाना जीवन में खास ब्रासर नहीं पड़ता है। चार-पाँच व्यक्तियों के जीवन का ब्रासर समाज पर नहीं पड़ेगा। उसके मीतर मभाष कालने के लिए बहुत बड़ी तादादवाले लोगों की स्वस्थता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ब्रीर ब्रार्थिक स्तम्भों की मजबूती साधारण जंग लग जाने से कम नहीं हो जाती। वे सब उसी भाँति खड़े रहेंगे। जन तक कि लाखों की तादादवाले परिवार उनको उखाड़ नहीं फेंकते हैं।

होटल में सन्नाटा छाया हुन्ना था। दिनेश जान गया कि वह लड़की अपनी समुराल चली गई होगी। वहाँ आअय न मिलने पर वह श्चपनी परिस्थिति पर विचार करके कोई दूसरा रास्ता चुन लेगी। क्या पति ऋासानी से उसे जगह दे देगा ? पति चरित्र के ऋविश्वास के बाद उदार नहीं रह सकता। पुरुष नारी-सपत्तिं के श्रिधिकार को श्रासानी से नहीं भुला पाता है। पशु भी इस श्रिषिकार के लिए लड़ते हैं। हर एक पत्नी को एक छोटी मोटी जायदाद मानता चला आया है। नारी ने चुपके से इसे स्वीकार कर लिया। पति को मौत के बाद भी वह उसकी यादगार बनी रहती है। मानो कोई ऐसा साइनबोर्ड हो, जो कि व्यक्ति की मौत के बाद उसकी यादगार को यनाये रक्खे। नारी पति को 'देवता' मानतो है। यह कितनी भूठी धारणा है। वह पतित ल इकी अपने अधिकारों को जानती है। वह अपने सीमित ज्ञान के हर एक पहलू से अपने जीवन पर विचार करती है। समाज का ढांचा यदल जाय, वह ऋौर उसके दर्जे की सब नारियाँ बदल जायँगी। उस एक को वदल देने स समाज नहीं बदला जा सकता है। उसे फाँसी दे देनेवाले फैस ले का दृष्टान्त भी समाज में अधिक नहीं चलेगा।

मुबह बड़ी देर से उसकी नींद दूटी। श्रय मिस्टर सिंह के यहाँ जाना व्यर्थ था। वह रेखा के यहाँ पहुँचा। देखा, मिसेज सिंह बच्चे से खेल रही थीं। एकाएक उसके मन में वहम उठा कि क्या कभी रखा! वह बच्चा श्रपनी दोनों हथेलियों को श्रपनी उँगलियों से ढंक लेता था। फिर कभी श्रपनी छोटो हथेली से मां का मुँह ढंक लेता श्रीर बार-बार श्रपनी हथेली को मुँह पर जोर-जोर से मारता था। उस

बच्चे तथा उसकी माँ की स्वस्थना को देखकर, उसके हृदय का धाव भरने लगा। वह एकाएक बहुत स्वस्थ हो गया।

"बच्चा कै महीने का है?" उसने पूछा ।

''सात का।"

"वच्चे के गाल लाल हो रहे हैं। क्या दाँत आ रहे हैं ?"

'हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ ? अभी एक निकता है।''

"पहले मैंने डाक्टरी पढ़ने का विचार किया था पर पढ़ नहीं सका। एक साल बाद छोड़ दी।" कहकर वह बच्चे को श्रापने पास बुलाने लगा।

"यह किसी के पास नहीं जाता।" रेखा बोली। ंमेरे पास तो आवेगा ही।"

सचमुच वञ्चे ने ऋानाकानी नहीं की । वह चुपचाप रहा । दिनेश उसे रेखा के पास ले जाकर बोला, ''मौसी के पास नहीं जायगा ?"

उसने देखा रेखा का मुँह स्याह पड़ गया है। जैसे कि इस बात का उसे कोई लोभ न हो। वच्चा भी रोने लगा। दिनेश उसे बाहर लाकर खिलाने लगा। मिसेज सिंह बोलीं, ''श्राप वच्चों को खिलाने में उस्ताद जान पड़ते हैं।''

"बच्चे जानते हैं कि मैं भला आदमी हूँ।"

''ऋौर लोग तो...!" रेखा कुछ कहना चाहकर चुप हो गई।

"इसका नाम क्या है ?"

'ओ श्राप रख दें।''

<sup>ध</sup>यह काम तो पुरोहितों का है।"

"ग्राप इमारे पुरोहित वन जाइए।"

"तो कभी सोचकर बतला दूँगा।"

"इम इसे दो नाम से पुकारते हैं। मैं बेबी श्रीर वे दोस्त!"
"रेखा क्या कहती है ?"
"नरेश!"

"तो वह एक बार फिर स्वप्न देख रही है कि नरेशजी महाराज बने, तब तो मुक्ते राज-पुरोहित बनने में श्रानाकानी नहीं होगी। हितहास में राजगुरुश्रों का काल पड़कर मुक्ते वड़ा कौत्हल हुआ था। क्लेकिन आज वहां वात शायद न चले। जमाना तेजी से बदल रहा है। जनता की छोटी-छोटी अं शियों में भी चेतना आ गई है।"

दिनेश बच्चे को ग्राभी गोद में हो लिए हुए था। नौकरानी के श्राने पर उसे दे दिया i वह उसे लेकर बाग में जाने को थी कि वह रोने लगा। वह दिनेश के पास जाने के लिए मचल रहा था। दिनेश ने उसे ले लिया। ग्राव रेखा बोलो, "यही पेशा कर लो। वकालत से बुरा न होगा।"

"पेशा!" दिनेश के मुंह से यह शब्द निकला । उसने रेखा की श्रोर देखा। आज वह स्वस्थ लगी। पूछा, "तिबयत तो अब ठीक है ?"

"मीठी पोड़ा कभी-कभी होती है।"

"वह भी कुछ दिनों में ठीक हो जायगी।" मिसेज सिंह ने अ समभाया।

''श्रीर घाव !"

"वह पूरा भर गया है !"

मिसेज सिंह बच्चे को ले कर चली गईं।

दिनेश पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर बोला 'भें धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ रेखा। मैं यह भी तो नहीं जानता था कि दुम अपने जीवन से इस प्रकार खेल खेलोगी। किस अधिकार से दुमने यह कर डाला, यह नहीं पूछू गा। 'जीवन' एक वड़ी कीमती चीज़ है। हर एक को उसकी रह्मा करनी चाहिए। मैं जानता था कि तुम मिस्टर सिंह के परिवार के वीच सन्तुष्ट हो। तुम्हारा यह सोचना कि श्रात्महत्या के बाद शरीर त्रमूल्य हो जाता है, एक भारी भूल है। मौत के बाद शरीर पर कफ़न लपेटा जाता है। वह शरीर नग्न ही लकड़ियों में जलता है। वहाँ भी पुरुप का ऊनरो हाथ रहता है। वह मुँह नीचा किये रक्खा जायगा, जब की नारी का मुंह ऊपर की ऋोर होता है। वह प्रकृति के नियम का पालन ही है। कुछ साधारण सिद्धान्त हैं। पहले प्रकृति से मानव ने उनको लिया श्रौर मानव की इतिहास की कसौटी पर वे समाज में चले आये। आज हमें एक नये सिरे से ऐतिहासिक घटनाओं को सामने रखकर फिर उन सिद्धान्तों की ग्रालोचना करनी पड़ेगी। कुछ नई स्वस्थ धारणात्रों के प्रचलन पर सोचना होगा। भगवान्, शास्त्र तथा वेदवाक्यों के बाद इतिहास कई भयानक युद्ध देख चुका है। प्राचीनता का गौरव ही स्वार्थवश हर एक युद्ध का कारण नहीं था। वह था समाज के बिभिन्न विचारांवाले वर्गों का ऋापसी संघप । ऋात्महत्या को पाप व.हा गया है। वह धर्म कसौटी है। वैसे समाज में हर एक का उपयोग है। एक व्यक्ति के ध्यर्थ नष्ट हो जाने से उस उपयोगिता में उसका अपना भाग कम हो जाता है। भाग्य की दुहाई देने से ही काम नहीं चलेगा। कारण कि वह एक-दो श्राथवा तीन व्यक्तियों का सवाल नई। है। वह तो ऐसे वगों का खवाल है, जो कि लाखों-करोड़ों व्यक्ति है। गांवों में रहनेवाले सब किसानों की समस्या एक है—लगान, कर्जा, बेगार, रहने को ठिकाना नहीं आदि-आदि। इसी माँति कई वर्गों को श्रभागा बोषित किया जा सकता है। उनको भगवान् की दुहाई देकर भीते रहने को कहा जा सकता है। किन्तु वह सब पाखरड है, धोखा है स्रोर दिन दोपहर श्रांखों में धूल कोंकना है।"

वह रेखा के मुँह की त्र्योर टकटकी लगाकर देखता रह गया। रेखा उसे देख रही थी। वह इन सब बातों से सहमत जान पड़ी। वह उस ऐतिहासिक प्रचलन को स्वीकार करती है। लेकिन व्यक्ति के भीतर भावनाएँ त्रादि काल से चली त्राई हैं। वह तो भावक है। उसकी भावकता त्रीर व्यवहार की दो दुनिया हैं—एक कल्पना की त्रीर दूसरी रोजाना समाज की।

दिनेश उस निर्वल रेखा के मन को वल देने के लिए वोला, "शायद भगवान् की दुहाई ग्रीर ग्रात्महत्या की घमको देकर प्रेम को साबित कर लेनेवाला युग भी बीत गया है। तुम भी उन नारियों की भाँति क्यों सममती हो कि पुरुप से प्रेम करना ही है; उसे अपनाना है। यह भावुकता का ग्रावेश एक जोंक है, जो पुरुप श्रौर नारी को तरक्की नहीं करने देता। भावुकता, रोमांच स्त्रौर प्रेम की पोड़ा में तड़फने-वाले नारी-पुरुष ग्रस्वस्थ सन्तानों के माता-पिता हैं। वे निर्वल बच्चे समाज का कल्याण नहीं कर सकते। नारी तथा पुरुष दोनों को श्रपनी जिम्मेदारी समम लेनी चाहिए। चरित्र समाज के लिए एक भारी शक्ति है स्रौर स्वस्थ गृहस्थों का निर्माण भी बल है। मैं ख़ुद एक रात भावुक वन गया था। डाक्टर ने जय सुनाया कि संकट टल गया है तो मैं उस भांति नाचना चाइता था, जैसे कि बच्चे किसी की कटी पतंग को लूट लेने पर नाचते हैं। तुम्हारा घाव देखने के बहाने मैंने 'तुमको' भी देखा। वहीं तुम्हारे प्राण थे। वे शाण रह गये आरे मुक्ते विश्वास हो गया कि तुम अन्न उन प्राणी पर बिना सोचे-समभे कोई घातक हमला नहीं करोगी। मैं कोई बड़ा श्रादर्शवादी नहीं हूँ कि पिछली श्रादर्श की धारणात्रों ा त्रोदकर तुमको धोखा दूँ। में चाइता हूँ कि सामाजिक ग्रादर्शता! विभिन्न वर्गों की ग्रादर्शता!! वह ग्रादर्शता, जिससे समाज के साढ़े निज्ञानवे प्रति सैकड़ा लोग अपादिज न रहें। हर एक को यह

चिन्ता न रहे कि उसके बाद उसके परिवार की क्या दशा होगी? उसका श्रापना कर्तव्य है कि बचों के लिए एक भारी बीमे से लद जाय। श्राक्तर मिस्टर सिंह से मैंने बातें की हैं; क्यों कि मैं उनकी कमजोरियों को जानता था। उनके आगे समाज का यह ढांचा रखना एक भूल होगी। शायद कभी एक दिन मौका मिल जाय तो उनसे कहूँगा। लेकिन जिस चमकीली दुनिया में वे रहते हैं, उनके श्रोहदे की जो शान है, क्या वे उससे बाहर सोच सकते हैं? उन पर श्रासानी से हाबी नहीं हुआ जा सकता है। तुम भी चाहो, तो सफल न होगी। यह सही बात है। और यह जो एक-एक व्यक्ति को लेकर श्रादर्श उठ रहा है, उससे लाभ न होगा।"

रेखा ने पूछा, ''श्राप खाना खाकर आये हैं ?''

"नहीं ।"

"महरी से कह दो।"

"होटल जाऊँगा।"

"आपको रोकने में मेरा स्वार्थ है मैं यहाँ. अकेली हूँ।"

रेखा ने सच बात कही थी। उसकी आँखों में आभी तक काले बादलोंबाली परछाई थी। वह याहर आया और नौकरानी को बुलाकर समकाया कि वह उस घर में मालिक की हैसियत से खायगा। अब उसे कोई लिहाज नहीं है।

रेखा के भीतर एक चाहना उठ रही थी। उसकी वह गहरीगहरी सांसे, जिनको दिनेश ने प्राण कहकर पुकारा, श्रभी श्रस्वस्थ थीं।
श्रीर को उसकी मावनाश्रों की एक नई जमीन श्राज वन गई थी, उस
पर दिनेश नये-नये बीज वो रहा है। श्रात्मा का पलायन वह स्वीकार
नहीं करता है। उसे यह शात है कि रेखा मोम की माँति मुलायम नहीं
है। वह परिस्थिति को समक्तकर चलती है। वह एक दिन उस रंगीन

स्वप्न की भाँति नष्ट नहीं होगी जिसके बाद निराशापूर्ण जागरण होता है।

दिनेश जानता है कि रेखा की मौत का टल जाना एक साधारण बटना थी। उस ग्रावेश के पीछे अपनी त्रालोचनावाला भाव नहीं था। वे साधारण उपान को जीवन कहकर पुकारती हैं। जैसे कि उनका पुरुष-सम्बन्धी श्रमुभव पित्यों से बढ़कर नहीं हो। जिस दुनिया में नर चोंच से मादा को पुचकारता है। ऋौर जो यह प्रेभ एक 'लाटरी' वाला जुन्ना स्वीकार किया जारहा है। वह खेल भी श्रन्त में भाग्य की पको दीवार पर टकराता है। नारी का श्रस्वस्थ रूप श्रीर उसके विद्यिप्त हाव-भावों के लिए समाज उत्तरदायी है, वह ज्यक्ति नहीं। परिवार बढ़ता चला गया। कुछ पुराने विचारों की मज़बूत लड़ियां नहीं टूट सर्की; समाज श्रीर फैला। वे कीलें उसी भाँति रहीं श्रीर श्रान्त में परिवार अर्गा होकर उन कीलों में भूलने लगे। कई परिवारोंवाला समाज विचारों में ऋतीत की दुहाई देता रहा । आज की परिस्थिति पर उसने नहीं सोचा । इसी लिए विचारों के वीच खाइयाँ पह गईं। उस कृत्रिम परिस्थिति के कारण हर एक बात पर भाग्य की पेटेंट मोहर श्राज तक लगती चली श्राई है।

रेखा ने पूछा, ''लता के यहाँ नहीं गये ?'' ''नहीं।''

"वह इघर यहाँ नहीं आई। कहीं नहीं जाती है।" "मैं आज वहाँ जाऊँगा।"

''साथ ले आना।''

"रेखा !" दिनेश व्यंग्य समक गया ।

रेखा चुप रही। दिनेश टकटकी लगाकर उसे देखता रहा । वह

वहुत सावधान सी जान पड़ी। वह बोला, "तुम किसो ृखूर्नः को मान् कर सकती हो १"

"यह परिस्थित पर निर्भर हैं।"

"श्रीर त्रपनी त्रात्महत्या के लिए क्या यचाव तुम्हारे पास है ?"

''मैं कुछ नहीं जानती।''

''क़ानून क्या वताता है, यह तो मालूम है ?''

''जानती हूँ।''

"फिर ।<sup>33</sup>

"में क्या कहूँ ?'"

मैं इस स्वाल का उत्तर सुनना चाहता हूँ। शांति ने पहले-पहल सुकाया था कि तुमने आत्महत्या करनी चाही थी। खुद वह एक लड़के के साथ भाग गई थी। फिर उसका खून करके अब अपने पित के पास लौटकर चली गई है।"

''ससुराज ।''

''हाँ, वहीं।''

' आपने जाने दिया ?"

"वह उचित बात यी।"

"मैं न जाने देती । ज़रूर रोकती।"

''क्यों रेखा १''

"वह उसका लड़कपन है ?"

"क्या ?"

"पति उदार नहीं होगा। वह अपना स्वामीवाला दरजा नहीं पिसार संकता है। सदा उसके चरित्र पर ताना मारेगा। उसे आजीवन अपने कलंक की बात सुननी पड़ेगी। उसके लिए वह रैथान उपयुक्त नहीं था।" "पति उसे अपना लेगा रेखा।"

'शायद श्रभी कुछ दिन कोई बखेड़ा नहीं होगा। वह बहुत सुन्दर श्रोर लुभावनी है। उसमें श्रादमी को लुभानेवाले सब गुण विद्यमान हैं। इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। वे दोनों दुली रहेंगे। श्रापने उसे रोका क्यों नहीं।"

"मैंने उसे पुलिस में जाने को कहा या।"

. ''गिरफ्तार होने के लिए ?"

"हाँ।"

''श्रापने वह क्यों किया।"

"उसने तुम्हारा हवाला देकर मेरे कानूनी तकों को काटने की चेष्टा की थी। स्वयं अपनी वकालत की। फिर भी मैं नहीं पिषला। लेकिन मिस्टर सिंह ने उसे मुक्त कर दिया है।"

"क्या तुम यह नहीं चाहते थे ?"

"नहीं मैं चाहता था कि उसे सजा मिले।"

'तव तुम हिंसक हो।

(母?)7

"वह तुम्हारा भरोसा करके राय मांगने आई और तुमने यह नैक सलाह दी। धन्य हो तुम!"

''लेकिन रेखा, यदि तुम श्रापने श्रापराध का न्याय पूळातीं तो मैं तुम्हें यही उत्तर देता कि तुम कानून की शरण लो । '

"क्या दिनेशजी !"

दिनेश ने देखा कि रेखा का चेइरा स्याह पड़ गया है। तो वह बोजा 'रेखा, मुक्ते माफ करना। मैंने वह अपनी राय दी थी। उस समय में अर्थतत्व को भावना भूल गया।"

रेला मुरम्ता गई वह कुछ बोली नहीं। दिनेश ने परिस्थिति सँमास

ली बोला, "तिबयत नहीं लग रही होगी। ग्रामोफोन पर 'रिकार्ड' चढ़ादूँ।"

"हां।" रेखा बल पाकर बोली।

दिनेश ने एक सुन्दर रेकार्ड चढ़ा दिया। रेखा ग्रांखें मूँ दे हुए भूमती रही। फिर सोचा कि सब भूठ हैं। दिनेश ग्रव भागेगा नहीं। वह यहीं रहेगा। लेकिन कभी-कभी दिनेश उसे बहुत उस देता है शवह ऐसी बातें क्यों कहा करता है। रेखा ग्रभी बहुत कमजोर थी। दिनेश उठकर बाहर चला गया। वसंडे में खम्मे के सहारे खड़ा हो गया। सामनेदाले 'लान' पर एक दिन पार्टी थी। ग्राज वसंडे पर वह श्रपनी एक हैं सियत से खड़ा है। कब तक यहां रहेगा है क्या यह ठीक है श्रियाज सब सही है। बाको सब मूठ ग्रीर व्यर्थ है

पकाएक रिकार्ड बन्द हो गया। वह भीतर चला गया। ग्राइनर्य से उसने देखा को रेखा ग्रापनी ग्रांखों की पलकें पोछ रही थी। दिनेश चुपचाप खड़ा रहा। सोचा, किसी दिन पूछ लेगा। ग्राज तो वह अपनी कोमल भावनात्रों की पंखड़ियों में लिपटी हुई थी।

दिनेश ने आलोचना के यल पर नारी को कभी जीत लोने की चेधा नहीं की है। न वह मन में किसी सुन्दर चिड़िया का डांचा गढ़कर उसे गुलेल से बंधने का पलपाती था। रेखा के उन आंसुओं ने उसे विचलित जरूर किया, मगर वह उसके कारण को न पूछ का। वे केवल खारी आंसू की बूँदे ही नहीं थी। वह उनका अन्वेषण कर सकता तो भीतरी तत्वों को जान लोने में आसानी होती। उनमें जो छार है, वह सब अपदार्थ नहीं है। यहीं नारी से वह डरता है। ऐसी अवस्था में नारी पुरुष के दिल को पिघलाकर उसके खून के भीतर अपना अपनत्व फैला देती है। पुरुष अपने को भारी पाकर नारी को सहा ही अपना लेता है। यह नारी को असहाय पाकर लमा करने का

कोई बहाना नहीं है। उसे इस रेखा से अभी कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं रखना है। यदि चाहता है तो उसे सारी जिम्मेदारी रेखा को शैंप देनी होगी। वह लता को बहुत भार सौंप चुका है। लता को उस रात एक रोमांचकार वातावरण सौंपना! आज लता बीभार है और बाहर नहीं निकलती। यह तो अपनो ठिच है! वह व्यर्थ हो अपने मन में एक विशाद भर लेता है।

शीला श्राई थी । उसके साथ एक सुन्दर कुत्ता था । दिनेश उसे देखता रहा! वह कितनी विभिन्नता पेश कर रही थी। अत्र रेखा स्वतंत्र विचार से नहीं सोच पाती। उस पर किसी 'श्रशात' का प्रभाव है। वह स्वयं उसे नहीं जानती। कमी-कभी उसे छूकर भी तो पहचान नहीं सकी। दिनेश 'प्रेम' को एक शब्द कहकर पुकारता है। अपने भीतर इस कलापूर्ण शब्द को स्थान देने की इच्छा उसे नहीं है। सुन्दर गाना सुनकर, सुन्दर वस्तु देखकर फिर भी कभी-कभी दिल में इलचल मच जाती है। लेकिन उस प्रेम को छानकर ऋलग फेंक देने की सामध्य उसमें नहीं है। वह नारी श्रीर पुरुष के बीच के साधारण प्राकृतिक लुभाव से ऋलग नहीं है। सब नारियों की शारीरिक गठन एक सी होती है श्रौर उनके मस्तिष्क में कुड़ में न दिमाग होता है। उसमें भी लोहा श्रिधिक है, श्रतएव जंग लग जाने का भय है। जीवन में ऋगुएँ बदलती है ग्रौर उनका श्रसर भी पड़ता है। केवल रेखा को नारी मानकर ही सय पर राय नहीं दी जा सकती है। रेखा लता अथवा और लड़कियों को वह अलग-अलग स्वभाव की पाता है !

शीला ने नमस्ते किया। उस परिचय को पाकर वह मुन्दर कुत्ता दिनेश को स्वने लगा कि मालिकन को उस पुरुष जन्तु से कोई खतरा तो नहीं है। वह शीला के साथ भीतर गया। रेखा ने चिड़ी ले ली और पढ़कर, कहा, ''मेरी एक यूनिवर्सिटी की सहेली मुबह की, गाड़ी

से आई है। वह लता के यहां टिकी है। उसे देखकर आपको खुशी होगी।"

एक और! रेखा की बात का कोई उत्तर न देकर दिनेश ने मन में सोच लिया। रेखा ने कहा, "लता ने पूछा है कि वे कब चली आवें।"

"इजाज़त माँगी है ?"

"मुमें लिखकर, शायद तुमसे।"

"क्यों ?"

"इसी लिए कि इस समय में श्रासहाय हूँ श्रीर तुम मेरी रक्ता कर रहे हो।"

दिनेश शीला से वोला, "वह आ जावें।"

"श्रच्छा रेखा जीजी।"

"भागने की सोच रही है ? कुत्ता कैसा है ?"

"श्रच्छा हो गया।"

''त् साथ ऋावेगी न ?''

''नहीं।"

"श्राना श्रौर वायलिन के साथ।" दिनेश से कहा, "श्रव तो यह इस विद्या में दच्च हो गई है।"

''तो जरूर लाना शीला।''

शीला चुपचाप नमस्ते करके चली गई।

"क्या तुमको भी कुछ शौक है ?" रेखा पूछा।

"गाना तो बिलकुल नहीं आता। वैसे आशावादी समाज के लिए यह बड़ी देन है। इससे अस्वस्थता इट जाती है। कभी-कभी तो उसका भमाव अच्छा नहीं पड़ता। तुम तो बहुत सुन्दर गाती हो। मिस्टर सिंह एक दिन कह रहे थे। अच्छा, दूसरा कौन-सा रिकार्ड चढ़ा दूँ?" "जो आपको अञ्झा लगता हो।" "क्या दुम उसे सुनना पसन्द करोगी !" "हाँ।"

दिनेश ने एक रिकार्ट छाँटकर चुपचाप चढ़ा दिया। जब वह बजने लगा तो रेखा मुसकाई। वह जानवरों की बोलियाँ सुना रहा या।

दिनेश ने सोचा कि वह रेखा की श्रमहाय श्रवस्था से श्रनुचित लाभ उठा रहा है। रेखा छुई-मुई की तरह ऋपनी टेढ़ी-मेढ़ी बेलों को फैलाती जाती है। वह हल्का धक्का देगा तो वह टूट जायगी। वह उसका कैसा व्यवहार है ? रेखा ने ऋांखें मूँद लीं। वह चुफ्चाप उसे देखता रहा। सोचता कि वह उसकी सुकुमार भावनात्रों से कोई वास्ता नहीं रखेगा। यह इस आधीनता से बरी रहेगा। यह रेखा कब तक मार्ग प्रदर्शिका बनेगी ? या वह स्वयं गृहस्य वनना चाइता है। मौजूदा समाज में निम्न-मध्यवर्गा व्यक्ति के मार्ग में नारी रुकावट डालती है। लेकिन एक लड़की उसे श्रापना हृदय सौंपकर, उसके हृदय पर ताला लगाकर मर गई थी। आज रेखा उस ताले को खोल लेने के लिए उत्सुक लगी। अपाज वह रेखा से यह स्पष्ट नहीं कह सकता कि वह जा रहा है। उसे यहाँ श्रिषिक नहीं रहना है। भविष्य में एक दिन उसे यह बात जान लेनी होगी। यहां वह ठीक पैसे नहों कमा रहा है। उसे भले श्रादमी की तरह रहने के लिए कमाई-भ्रमाई करनी पड़ेगी। पैसा न कमानेवाले निकम्मे लड़के का ख़ुन उस छोकरी ने किया था। दिनेश वैसा ही है। उस लड़के से कदापि श्राच्छा नहीं है। इस शहर में बकालत करने के बदले चन्द सुन्दर लड़कियों के साथ खेल-खेल रहा है। उसे बकालत करनी चाहिये श्रीर उसके बाद उस समाज की भीतरी बुराइयों को मुलम्माना है, जो वह बचपन से अपने मन में जमा किये

हुए है। पहली बात उसका अनाथालय में अनायास चला आना और दूसरी उस लड़की की आत्महत्या। जीवन के कई सबक उसने पढ़े हैं। अपने अनुभव तथा समाज की पिछली घटनाओं के वैज्ञानिक आधार पर वह उस समाज के बगों के साथ काम करेगा, न कि 'देवदृत' की भाँति।

रेखा ने आँखें खोलों और चिन्तामान दिनेशजी से पृछा, "दिनेशजी एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना । क्या तुम्हारी दृष्टि में सब लड़िकयाँ नेतृत्व ही करना चाहती हैं ? उनका यही दस्त्र है। तुमने कभी इस भेद को मिटाने की चेष्टा की थी ?"

दिनेश समस्त बात सुनकर चुप रहा। ''क्या सोच रहे हो ?''

"कुछ नहीं।

''यही कि यहाँ छोड़कर जल्दी किस प्रकार भागा जाय, ताकि कोई जल्दी बेड़ियाँ न डाल दे। त्रिया-चरित्र से तुम बहुत घवराते हो न!"

दिनेश इस बात को सुनकर हँस पड़ा।

'में खोटा चरित्र रखती हूँ, लोगों की ऐसी घारणा है। लेकिन में बहुत दुःखी हूँ। दुम सभी वार्त जानते ही हो। अपने चरित्र पर फिर भी मैंने कभी अविश्वास नहीं किया।"

तुम्हारे चरित्र को में पहचानता हूँ ! उसमें मोह का इतना श्रिषक श्रंश दितकर नहीं है ।"

"दिनेशजी, मुक्ते जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। किसी चाह के प्रति उत्साह नहीं है। यह देख रही हूँ कि तुम बातों में 'मेगनीशियम' की भाँति चमककर अपने मन में राख बनते जा रहे हो। यह बात श्रिधिक दिनों तक नहीं चलेगी। क्यों, क्या मैं भूठ बोल रही हूँ ? इस पर श्रापको क्या कहना है ?"

'तो क्या प्रेम का पाठ पढ़ लेने पर मेरी रह्ना होगी? तुम अस्वस्थ हो रेखा। इन भावनाओं की महीन डोरियों में उलम जाती हो। अभी तुम इन पर अधिक न सोचा करो। यही हितकर है।"

'में मोटा ताँत बुनना नहीं जानती हूँ न! ऋस्वस्थ हूँ — इसीलिये। इस समय में किसी पंगु को सँभाल सकने तक में ऋसमर्थ हूँ। ऋगज की ऋपनी वेत्रसी स्वीकार कर लेती हूँ। रेखा हाँफने लगी।

"लेकिन रेखा, एक व्यक्ति की इच्छा का मूल्य दूसरा शायद कम त्रांके, यह बात दुम मानती हो।"

'हाँ।''

'तत्र मेरा कोई दावा द्वम पर नहीं है। मैं कभी अपने मन नें धमएड नहीं करता। द्वम्हारे एक 'अन्धे प्रम' को मेंने प्यार किया है, यह सच बात है। यह तो दुम जानतो ही हो, जब दुम वेहोश पड़ी थीं, उस समय में दुम्हारे प्राणों को प्यार करने का लोभ नहीं सँवार सका था। ऐसी अवस्था वाले उपकार के लिए कोई बदला नहीं चाहता हूँ।"

शीला, लता तथा एक श्रीर युवती श्रा गई थों। दिनेश चुन हो गया। वह उस जंगली जानवर की तरह भयभीत जान पड़ा जिसके श्रागे पड़ा हुआ शिकार दूसरा बलवान् पशु छीन लेता है। श्रम वह खड़ा हुआ। लता ने उसे नमस्ते किया। उन सबका श्रिभिवादन स्वीकर कर वह बाहर चला श्राया।

रेला डरी। वह उत्ते जित हुई। फिर लगा कि कहीं वह उन सबके आगे चकनाचूर न हो जाय। वह उदाहरण नहीं बनना चाहतो थी। अपने हृदय की चेतना में वह अभी तक दिनेश के ओवन को माँक-माँककर देख रही थी कि अवसर पाते ही वहाँ स्थान बना ले। अब वह खूटता सा प्रतीत होने लगा। लता ने ग्राकर उसे ग्रीर ग्रधिक सोचने का श्रवसर दिया है। ग्राज ग्रव वह दिनेश से डरने लगी है। एक दिन जिस प्रकार मुकावला करना निश्चय किया था उसे भूल गई है। दिनेश ग्राज उसे निर्जीव बनाकर फिर प्राण डालना चाहता है। लेकिन वह हस भांति क्यों चल गया ?

युवती ने पृञ्जा, ''अव कैसी हो रेखा ?''

श्रापनी भावुकता को समेटकर रेखा बोली, ''श्राव में श्राच्छी हो गई हूँ।'' लता से कहा, ''बहुत दिनों में श्राई ?''

''जीजी, इधर मेरा मन ठीक नहीं था।''

''सगाई तक नहीं हुई श्रीर .....' रेखा की सहेली ने कहा। लता तो बोली, ''हमारे साहव बहुत श्रन्छे हैं। कल चौथा खत पहुँचा है। हे किन तुम श्रपनी सुनाश्रो कि तीन साल में दो की भरती कर ली है। यही रफ्तार रही तो जीजाजी की निम चुकी।''

स्रागन्तुक रेला से कई बातें पूछने लगी। स्रपना हाल मुनाया कि बच्चों के मारे घर नहीं छोड़ सकी। छोटा बीमार था।"

''तब माफ करती हूँ।'' रेखा योली।

शीला वायलिन की आरोर देख रही थी। रेखा ने कहा, 'शीला, सुना तो कि तूने कितना सीख लिया है ?'

शीला वायितिन वजाने लगी। वह वड़ी देर तक यजाती रही। एक गहरा मौठा स्वर बाहर बाग़ में गूँजने लगा। दिनेश ने उधर मुड़कर देला कि शीला ही थी। उन तारों की फंकार ने उसके हृदय में थिरकन पैदा करदी। वह एक बने शाखाएँ फैज़ाये हुए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। नीचे देला कि जमीन पर रंगीन पर फैलाये हुए एक तितली मरी पड़ी थी। वही एक क्लवान् सन्तोष मानों कि हो। दिनेश व्यक्ति को स्वस्थता दर्वक स्वतन्त्र ही उठने देने का पद्मपाती है। वह बाज की भाँति ताकतत्रर वनना चाहता है—स्वयं और समाज की श्रलग-श्रलग श्रेणियों के साथ! श्राकाश में उड़कर दुनिया को देखने का लोभ उसे नहीं है। वह तो सबके बीच रहना चाहता है। उनमें से किसी के साधारण घर में रहना चाहता है। दुनिया की दृष्टि में वह बुद्धिबादी है। वैसे उसकी कोई वही ख्वाहिश नहीं है। विश्वविद्यालय की परीद्याएँ सम्मान से पास कर लेने पर मिस्टर सिंह ने पूछा था, 'किस 'कम्पिटिशन' में बैठोगे ?' उस का उत्तर था कि वह यह नहीं चाहता है। मिस्टर सिंह को श्राश्चर्य हुआ था। उनकी धारणा थी कि दिनेश श्रोहदों को ढालच से देखेगा। श्राज भी मिस्टर सिंह यही चाहते हैं कि उनके समाज का जीव बन जाय। यहाँ श्रपनी इच्छा न होने पर भी उसे मिस्टर सिंह के श्रानुरोध से श्राना पड़ा।

शीला वायिलिन बजा रही थी। वह पिछले युग की फूहड़ लड़की से भिन्न लगी। वह अपना व्यक्तित्व रखना जानती है। एकाएक वायिलिन बन्द हो गया। दिनेश ने देखा कि लता उसे लिए हुए थी। अब वह बजाने लगी। लता का बजाना उसे बहुत अच्छा लगा। एक नई चेतना आई। उसका मन वहाँ जाने को कर रहा था। उसने देखा कि घर की नौकरानी उधर आ रही थी। पास आकर बोली, ''खाना तैयार है चिलिए।''

इस वहाने को पाकर वह चुपचाप आगे वढ़ गया। दरवाजे से देखा कि लता वजाने में तल्लीन थी। वह वहीं पर खड़ा हो गया। रेखा देखकर बोली, ''जेगर्स फी हैं।''

लता ने दिनेश को देखा। एक अजीब स्वर के साथ एक तार ट्र्ट गया। लता उसी भाँति वायलिन लिये हुए थी कि दिनेश ने पास श्राकर पूछा ''तिवियत कैसी है ? मैं नहीं श्रा सका । शीला से सब वातें मालूम हो जाती थीं ?"

"अपच्छी हूँ", कहकर लता ने पास बैठी युवती से परिचय कराया। रेखा बोली, "मिसेज माथुर मेरे साथ पढ़ती थीं।"

फिर कमरे में सम्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद रेखा ने दिनेश से कहा, "नौकरानी बड़ी देर से इन्तजार कर रही है।"

''तुमने दूध पी लिया ?'

"हां।"

लता ने यहाँ दिनेश का नया रूप पाया। श्रव रेखा मिसेज माथुर से बोली, ''ये न होते तो मैं मर गई होती। मैं इनकी ऋगी हूँ।"

'श्राप क्या कह रही हैं। यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं इस लायक नहीं कि इस ऋगा का वोका ढोते-ढाते फिरूँ। श्राप न जाने क्यों चार श्रादिमयों के बीच मुक्ते लाचार करना सीख गई है।"

श्रीर विना किसी उत्तर के सुने ही खाने के कमरे में चला गया! वह श्रापनी किसी उदारता के लिए वँधन स्वीकार नहीं करेगा। वह बड़ा नहीं है। उसे भूख लगी थी। वह खाना खाकर रेखा के कमरे में लौट श्राया। रेखा बोली, सिगरेट पी लो। श्रालमारी में टिन धरा हुआ है।"

दिनेश ने सिगरेट निकाला। श्रव शीला बोली, 'जीजी, हमसे तो किसी ने भी खाने को नहीं पूछा?"

"में होटल को फोन करके तीन थाल मँगवाये लेता हूँ।"

"यह तो इम बहुत दिनों से उम्मेद कर रहे हैं। श्रय जीजी श्रव्छी हो जाय, तब दावत रहेगी।"

शीला ने कहा, ''माँजी इन्तजार कर रही होंगी।'' ''क्या मिसेज माथुर भी जावेंगी!"

200 SEEL EN

''इस वक्त तो वह हमारे यहाँ चलेंगी। सांम को आप होटल में 'दो प्याजा' तथा 'काश्मीरी कोफ्ता' चनवाकर रखियेगा।"

वे तीनों चली गईं। श्रब दिनेश बोला, "तुम मुफे इस मांति क्यों उवारना चाहती हो रेखा ?"

"耸!"

''हाँ, वार-वार तुम मुक्ते ऊपर उठाकर सावित करना चाहती हो कि मैं महान् हूँ।"

''मैं सच वात कहती हूँ । लेकिन फिर न जाने क्यों पीड़ा हो रही है ?"

''कहाँ ?'' पूछकर दिनेश ने देखा कि अभी पट्टी वँभी थी। रेखा वोली, यहीं आपने एक दिन मेरे प्राणों को पहचाना है। वह मेरा सौभाग्य था! लेकिन इन प्राणों का मूल्य बहाकर आपने एक फँकट मोल ले लिया है।''

"उसी भाग्य की बात से फिर घटना तोलने लगी हो। भाग्य तो कुछ शकों ऋोर ऋन्धिवश्वासों के सहारे पनपा है। ऋाज भी यह समाज के प्राणियों का पथ-दर्शक बना हुआ है। समाज के प्राणियों की ऋगस्था जिस प्रकार भगवान् से कम हो गई, उसी प्रकार भाग्य से भी कभी एक दिन झुटकारा मिल जायगा।"

"क्या स्त्राप भाग्य को त्रिलकुल नहीं मानते ?"

''मैंने भाग्य पर वचपन से ही भरोसा नहीं रक्ता। आज ही अब उसका ग्रासरा ताकना कहाँ तक उचित बात है ?"

''लेकिन....''

'लेकिन मेंने भाग्य से कभी साँखना नहीं बटोरी है। भाग्य ने इन्सान में भिन्न सा आत्मभाव ला दिया है। कर्तव्य आवश्यक है। भाग्य तो गुड़िया है। बचपन में एक खास अवस्थावाली लड़कियाँ गुड़िया- गुड़िया खेला करती हैं। भने ही मुसंवित का मारा हुआ व्यक्ति अपनी भावुकता में एक तिनका इसे समभकर सहारा पा जाय, पर लाम कुछ नहीं है।"

' अञ्जा, लता को देखकर तुम भाग क्यों गये थे ?"

'ताकि वह स्थिर होकर इस नये वातावरण को अपना ले। मैंने उसे थोड़ा समय इसी लिए दे दिया था। आज वह बड़ी हो जाने पर पिता के घर की स्वनन्त्र आदतों में पल रही है। वह मां की लाइजी वेटी है। वह आपनी पूरी आवश्यकताओं तक को नहीं जानती। उसे कुछ सममाया जाय, मान लेगी। तुम्हारी तरह तकरार नहीं करती है!''

''तभी तुमने उसे शादी कर लेने के लिए दिलासा दिया है।''

"ग्राप यह वात समक गईं।"

"मैं सब कुछ भांप कर चुप रही। लता इसी लिए यहाँ नहीं ग्राती कि हम दोनों एक साथ हैं। वह ग्रापसे बहुत डरती है।"

''यह मही वात है।'

"वह ग्रापमें ग्रपने पति की मितछिवि पाती है।"

''देवता पति की, न कि शारीरिक पति की।''

"फिर भी वह लाज वरतती है!"

''वह इसी लिए कि उसने मेरे मारफत पति को पाया है। यदि में उससे बादा न करवा लेता तो वह इस बात को स्वीकार न करती। उस पर किसी का प्रभाव नहीं था। मैंने तुम्हारी आड़ नहीं लो। मैंने उसे परिस्थित साफ समका दी कि मैं देवता और दासीवाला दरजा नहीं मानता हूँ।"

"क्या कह रहे हो तुम ?"

"मैंने रेखा! सच्वात है। वस्ती के बीच जन्म पाकर वहाँ की

सभ्यता का श्रसर मुक्त पर नहीं हुआ। स्वभावतः में कुछ उजहु रहा हूँ। पढ़-लिखकर भी ठीक सा दुनियादार जन्तु नहीं बन पाया। सम्य किसे कहते हैं? मैंने अपने संस्कारों पर बाहरी असर नहीं पड़ने दिया। साधारण व्यक्ति की माँति उठा हूँ। एक दिन जिस लड़की को मैंने प्यार किया, वह कोई 'मिस' न थी। मेरी ही माँति थी। उसके साथ किसी सड़क के कोने पर 'लाई को मिठाई' मैं श्रासानी से खा सकता था। वह न मरती तो उसकी कोई गृहस्थी होती और मैं वहीं रहता। मैं उससे गृहस्थी चलाना सीखकर अपनी गृहस्थी भी जुटाता। मैं इस माँति उस श्रोर से उदासीन और लापरवा न रहता। मैं अपाहिजों की एक छोटी टोली का नेतृत्व नहीं चाहता हूँ। यह जरूर चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जान जाय कि कमी कहां हैं? और अपनी श्रालोचना करने के बाद निश्चित कर लिया जाय कि उसे किस भाँति हटाया जा सकता है।"

मिस्टर सिंह आ गये थे। मिसेज सिंह ने बच्चे को उसे सौंपते हुए चुपके से उसके कान में कहा, "मेरी बात आपको याद है!"

''हाँ ।"

रेखा ने चुपचाप बात सुन ली।

मिसेज सिंह रेखा के पास बैठ गईं। दिनेश श्रौर भिस्टर सिंह गोल कमरे की श्रोर बढ़ गये। वे सोफा पर बैठकर बोलें, 'में कल सुवह की गड़ी से जा रहा हूँ। फिलहाल एक महीने वहाँ रहना होगा। बच्चे बही रहेंगे।"

'में भी जाने की सोच रहा हूँ।''

''本表情 ?''

''ग्रमा खुद मेंने नहीं सोचा है।"

''जाळोगे कवतक ?''

'यह भी यत करना है, क्योंकि भाग जाने का प्रश्न नहीं है। न कहीं एकान्त में वंशी बजाने को जा रहा हूँ ग्रौर तुमको सारी वार्ते लिखकर धुचित करता रहूँगा।"

''एक महोने तो रहोगे ?"

"शायद नहीं। ऋव मुक्ते किसी काम पर जुट जाना है।"

''दिनेश !"

''क्या है मिस्टर सिंह !''

''वात क्या है ?"

''मैं वकालत नहीं करना चाहता हूँ।''

कहीं नौकरी करोगे ?"

"नहीं।"

"फिर क्या तय किया है ?"

"अपना 'प्लान' तुमको एक दिन वता दूँगा।"

''क्या कान्तिकारी दल में जात्रोगे !"

'एक व्यक्ति का उस भाँति समाज की समस्या इल करनेवाला जादू मेरी समक में नहीं आता है। न एक, दो, तीन, चार व्यक्तियों की संस्था, जो राजनीतिक डकैती और हत्याएँ सिखलाती हैं, उस पर मेरा विश्वास है। मैं तो समाज की ऐतिहासिक पद्धतियों की सही आलोचना करके रास्ता द्वंदने पर विश्वास रखता हूँ।"

"त्रौर यहाँ १"

'रेखा के लिए चिन्तित हो न ? तुम्हारा खयाल है कि में रेखा के नागफांस में फंस गया हूँ । जब रेखा लाचार थी, तब मेंने उसे जीता । वह मेरा कर्तव्य था। आज रेखा चाहती है कि मेरी राह के काँटों को हटाकर मेरे लिए सरल रास्ता बना दे। वह सारा मार निभा लेने के लिए तैयार है। वह मेरे उपकार का बदला मुके चुकाना चाहती है।

मेरी कृतज्ञता का त्राहणान बार-बार दुहराती है। आज श्रपनी उस खुशी में वह मेरी किसी भी बात को स्वीकार कर सकती है। मैं उसका विश्वासपात्र बन गया हूँ। "

''दिनेश!'

"यह सब सच है। आज में घोला देकर उसके आंचल पर दस्तलत कर सकता हूँ। उसके बाद यदि भाग जाऊँगा तो रेखा को दुःख नहीं होगा। लेकिन यह समाज के लिए कितना ग़लत उदाहरण होगा। रेखा मुक्तसे कोई आशा नहीं रखती है। यदि वह मुक्ते रोकना चाहती तो कह देती कि रुक जाओ। वह जानती है कि मैं यहाँ नहीं रह सक्गंगा। इसी लिए मेरी और से निश्चित है।"

'दिनेश, तुम रेखा को न छोड़ो। तुम्हारी भाभी चाहती है कि तुम साथ रहो।"

"तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर सिंह। जहाँ वह घाव है, उसके आसपास का शरीर मेंने देखा है। यदि उसे न देखा होता तो सम्भवतः कुछ दिन कका रहता। वह शरीर बहुत सुन्दर है। उस शारीरिक रूप में शीघ्र ही रेखा स्वस्थ हो जायगी। उसका मस्तिष्क आभी स्वस्थ नहीं है। वह बड़े विचारों की ऊवड़ खावड़ राह को पार कर रही है। इस घटना ने उसका मन दुनिया की टीमटाम से इटा दिया है। यदि उसका अधिकार होता तो वह बौद्ध भिद्धुखो की भांति निर्वाण की तलाश में चल देती। अब तुमसे भी उसका नाता टूट गया है। अब तुम उसे उलकाने को चेष्टा न करना। एक बार वह तुम्हारे सम्मुख आत्महत्या कर चुकी है। अब तुम उसे मुक्त कर दो। वह अपने लिए यहस्थ हुँ ह लेगी। वह स्वयं इस योग्य है। वह भविष्य आशामद है। इसी लिए मुक्ते यहां से चने जाने का खास दुःख नहीं है। अब वह पुक्ष की सही सहानुभूति चाहती है।"

"दिनेश, मैं स्वयं यहीं चाहता हूँ ?"

"तुम ?"

"तुम्हारा त्याग देखकर।"

'मेरा १"

'मैंने समका था कि तुम रेखा के साथ आर्जावन रहोगे। यही तुम्हारी माभी सोचती है। यह बात मैंने आज पहले-पहल उसी से सुनी है। लेकिन तुम्हारी बातों ने उस नये भांबष्य के ढाँचे को मिटा डाला है।"

''लेकिन यह तो ऋपनी-ऋपनी सुविधा है !"

नसं रेखा की दवा की व्यवस्था करने के लिए आई थी। दिनेश उनके साथ चला गया।

मिस्टर सिंह सोचने लगे कि इस कमरे में रेखा के साथ अकसर वे बैठे हैं। आज अब उन दोनों को दिनेश ने अलग-अलग कर दिया है। दिनेश के अलावा अन्य कोई व्यक्ति यह सुमाव देता, वे स्वीकार नहीं करते। आज तो वे इस सम्पति को छोड़ रहे हैं। रेखा को उवारने के लिए नहीं, दिनेश की बात को मानकर। वह रेखा जब ग्रहस्थी में प्रवेश करेगी, वे उसका स्वागत भारी उत्साह से करेंगे। आज तक यह बात वे नहीं सोच सके थे कि रेखा का समाज के निर्माण में बड़ा भाग है। वह अपने परिवार के साथ-साथ छोटी-छोटी कड़ियों के द्वारा परिवारों के समूहों पर अपना प्रभाव डालेगी। दिनेश चाहता है कि रेखा अपना व्यक्तित्व बनाये रहे। वह अपने व्यक्तित्व के चंगुल में उसे नहीं पड़ा रहने देना चाहता है।

रेला यह बात जानती है कि दिनेश सामर्थ्यवान् है। वह उसके आगे लाज-शरम नहीं बरतती है। जब दिनेश नर्स को सहायता दे रहा था, वह जुपचाप उसे देख रही थी। दिनेश समककर भी मुरकाया नहीं। नर्स चली गई। दिनेश बोला, 'ज्यव तुम कुछ, दिन में बैठ सकोगी।"

मिसेज सिंह बाहर बरामदे में टहल रही थीं। रेखा ने कहा, 'एक बात पृछ, बुरा तो नहीं मानोगे ?''

''क्या बात है !''

''मिसेज सिंह ने क्या कहा था ?''

इँसता हुआ दिनेश बोळा, ''वे हमें दूल्हा दुलहिन के रूप में देखना चाहती हैं।" और ठहाका मारकर हँसा।

इतने में मिसेज सिंह भीतर आई'। पूछा, "क्या बात है !"

''कुछ भी नहीं। श्रच्छा, वेबी का क्या हाल है !'' कहकर उसने बच्चे को ले लिया। उसे लेकर रेखा के विस्तर के पास पहुँचा। रेखा ने वेबी की उँगलियाँ श्रपने मुँह में डाल लीं। पहले तो वह श्रचरण में चुप रहा। किर एकाएक रोने लगा। दिनेश ने उसे चुप कराया।

"मिस्टर सिंह ग्रा गये थे। रेखा उत्साह से बोली, "बेबी को देखा ?" "
"क्यों क्या बात है ?"

मिसेज सिंह बोली, 'श्राप श्रपने पास तो बुलाइए।"

'वेबी" बाप के पूरे अविकार से मिस्टर सिंह ने उसे अने आप लेना चाहा । लेकिन वह कूट-कूटकर रोने लगा । दिनेश हँस पड़ा और कहा, यह फुटबाल का मैच नहीं है मिस्टर सिंह !"

"वह इरता है।"

ग्राप पुलिस के ब्राइमी हैं।" रेखा के सुँह से निकला।

ग्रव दिनेश मिसेज सिंह से बच्चों की श्रादतों के बारे में कहता रहा। बीच बीच में कुछ साधारण रोगों का उपचार सुकाने में नहीं चूकता था। श्रव वह बेबी को रेखा के पास ले गया निशेला, 'श्रियनी उँगली देना।'' रेखा ने दे दी। दिनेश ने देखकर कहा, ''तुम्हारी लम्बी नुकीली उँगली हैं । तुम्हें चित्रकार होना चाहिए था।''

रेखा 'त्रो मां ?' हलके चीली।

''क्या हुन्रा ?'' मिस्टर सिंह ने पूछा ।

"कुछ, नहीं। येवी ने रेखा की उँगली पर श्रापने दाँतों की आजमाइश की है।"

मिसेज सिंह मुसकाराई श्रौर रेखा शरमा गई।

मिसेज और मिस्टर सिंह चले गये। दिनेश उठा और खिड़को के पास खड़ा होकर बाहर की श्रोर देखने लगा।

''क्या देख रहे हो ?''

"छोटी-छोटी चिडियों का घोसला बनाना। बाज ऊँची-ऊँची चहानों के बीच वोंसला बनावेगा। उसके बच्चे शान श्राते ही शिकार करने लगते हैं। वे इतना ही जानते हैं कि कुछ ऐसी चिडिया दुनिया में हैं, जिनको वे अपनी खुराक बनावेंगे। इसीलिए उस घोंसले से दूर दूर तक छोटी-छोटी चिडियां नहीं रहतो हैं।"

"गरा वचपन उन छोटी-छोटी चिड़ियों की तरह कटा। एक दिन मैंने देखा कि समाज में वाजोंवाला दल भी है। उसके एक प्रतिनिधि ने एक लड़की की हत्या की। उस वात को समम्कर मेंने दुनिया का श्रान प्राप्त किया। मेरी आखें खुलती चली गई। आज मेरी अवस्था सत्ताइस साल की है। इस वीच घटनाएँ वटोरने के श्रातिरिक्त मेंने कुछ नहीं किया। अब समम्क में आया कि में गलती पर था। घटनाओं की गठरी लादे-लादे फिरने से कोई उपकार नहीं है। मेरा यहां का जीवन एक साधारण अनुभव है, जहां पर कि दुग्हारे प्राणों को पहचाना

है। लेकिन में श्राशा करता हूं कि भविष्य में तुम मुक्ते भूल जाने की चेष्टा करोगी।"

"सं १"

''में यही चाहता हूं।''

''इन्सान क्या-क्या नहीं सोचता है ?"

'श्रच्छा रेखा, यदि याद ही करती रहोगी तो हित क्या होगा! यह 'यूटिलिटी' का जमाना है। उसके लिए हमें श्रपने पर विचार करना होगा। में ग्राज यहां के वाताबरण से भाग जाना नहीं चाहता हूँ। में ग्रयने बचवनवाले ज्ञान के ग्राधार पर भविष्य का ढांचा बना चुका हूँ।''

रेखा चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। दिनेश फिर बोला, ''श्रब ग्रियक नहीं कहूँ गा। दुम ग्राराम कर लो। कल मिस्टर सिंह भी बाहर जा रहे हैं। ग्रभी उनसे मालूम हुग्रा है।''

''कहाँ !''

''एक महोने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारी सहेली यहां कव तक रहेगी?"

'बही चार-पांच दिन।"

''नो, फिर त्रा पहुँची। श्रव्छा, तो मैं सांक को श्राऊँगा।"

''खाना यहीं खाद्योगे न ?''

कितनी मेहम:नदारी करना चाहती हो !"

''बार बार ग्राप यह क्या कहा करते हैं !"

''ज्यादा भील लेते लेते कोली न फट जाय ।''

मंख ?"

'यह दया एक तरह को भीख ही होती है।" कहकर वह वाहर चला गया। रेखा चुपचाप उसे देखती रह गई। वह भीख रेखा के हृदय पर एक वड़ा घाव कर गई। एक क्या तो वह स्तब्ध रह गई। तभी मिसेज माधुर ने ब्राकर पूछा, "तेरे दार्शनिक दोस्त कहाँ है ?"

"क्या!" रेखा श्रपनी खाली श्राँखों से खिड़कों के बाहर देख रही थी, तािक वह उस बाज को देख ले जो श्रपनी चींच में कपड़े का पुराना चीथड़ा लिए हुए घोंसला बनाने जा रहा है। वह बाज दिनेश की भाँति हिंसा का भय तो बार-बार नहीं दिखलाता होगा।

"वे होटल चले गये होंगे।" समाधान लता ने कराया । यह लता आधिक नहीं सोचती है! वह जानती है कि दिनेश बहुत सावधान रहा करता है। वह बार बार यह सिद्ध करना चाहता है कि वह कुछ तलाश कर रहा है। उस अनाथालयवालो लड़की के कारण वह भावकता में कोई ऐसी संस्था बनाना चाहता है, जहाँ ये किटनाईयां न हों।

यह वात सच थी। दिनेश होटल जाकर फिर कम्पनी वाग गया। उसी भांति 'समरहाउस' के पासवाली बेंच पर बैठकर मिस्टर सिंह के चम्पा के पेड़ को देखा। वहाँ उसने रेखा की पत्नीक्ष्वाली महक पाई। वह घवराया नहीं। वह जानता है कि कमी एक दिन रेखा मां भी बनेगी। लेकिन वह खून करनेवाली लड़की तो रेखा के प्रति यहुत दयालु थी। सन्ध्या हो आई। आस-पास नारी-पुरुष आ-जा रहे थे। बच्चे नौकरानियों के साथ खेल रहे थे। रात होने को आई। सब लोग बसरों को आर बढ़गये। बाग से केवल ममत्व रह गया तो अब चौकीदार को। वह लाठी लिये खांसता हुआ पहरा देने लगा। दिनेश जान गया कि रात को अब वहाँ किसी को आने को इजाजत नहीं है। जिस माँत उस दे दे की स्कार को अब वहाँ किसी को आने को इजाजत नहीं है। जिस माँत

ऋोर चला गया था, उसी प्रकार यह इन्सानों का काफ़िला भी चला गया है। सब रात को किसी सुरिच्चित स्थान में रहना चाहते हैं। सब को ऋपना-श्रपना डर लगा रहता है।

पास चम्पा के पेड़ पर श्राभी तक चिड़िया का एक जोड़ा चूँ-चूँ कर रहा था। उधर बिजली के तार के ऊपर भी एक जोड़ा ऊँच रहा था। ये दोनों भी अपने अपने आश्रय में हैं। वह दिनेश इसी भाँति बैठा नहीं रह सकता है। सब चले गये हैं। धना अन्धकार है और उसके वीच विजली के वलव चमक रहे हैं। वह वहाँ कव तक बैठा रहेगा। श्राजकल यह होटल से कुछ अलग है। रेखा के पास रहा करता है। रेखा को उसके आश्रय में रहने की संभावना नहीं है। भूत बीत गया। वर्तमान को रौंदता हुआ वह भविष्य की श्रोर बढ़ रहा है। रेखा ग्रपने उत्तरदायित्व को पहचानती है। रात श्रीर बीत गई - बहुत बीत गई। अब शहर के लोग सो गये होंगे। वह कई घएटों से खाली बैटा हुन्ना है। एक बार वह सारे शहर का चक्कर काटना चाइता है कि इसका निर्माण किस प्रकार के ढाँचे से हुआ है। कितने बड़े बड़े मकान हे श्रौर वहां कितने परिवार रहते होंगे। साथ ही साथ वह जायदाद-वाली समस्या भी समम लेगा। नाम के विज्ञापन की तिब्तयां उसे फाटक पर टँगी मिलेगी। इन तिक्तयोंवाले इन्सान पेड़ की पीली पत्ती की भाँति एक दिन जमीन में मिल जायेंगे।

वह उठ कर चलने लगा। किन्तु गोरखधन्धावाली इन सड़कों का कोई अन्त न मिला। अव वह चौक बाजार पहुँच गया। वहाँ अभी कुछ जीवन की चहल-पहल मिली। तँबोलियों को दूकाने खुली हुई थी। तभी किसी ने एकाएक उसके कंचे पर हाथ रख करके पूछा, ''बायूजी कहाँ घूम रहे हो ?''

''शहर में ; यहाँ खास रीनक तो है नहीं।''

''आप बाहर से आये हैं ?"

"官门"

"यहाँ कब तक रहेंगे ?"

"में यह खुद नहीं जानता।" कहकर दिनेश ने उस । त्रादमी पर एक तीत्र दृष्टि डाली। वह परिस्थिति सममकर बोला, "मेरा नाम दिलावर है।"

"दिलावर !"

"स्या त्रापने मेरा नाम नहीं सुना ? यहाँ का बच्चा-बच्चा जानता है।"

"श्रन्छा, मिस्टर दिलावर, द्वम क्या चाइते हो ?"

"क्या आपको मुक्ते देखकर उर नहीं लग रहा है? मेरा काम कुछ नहीं है। मैं लोफर हूँ और मैंने आज तक ग्यारह ,खून किये हैं।"

ध्यारह !\*\*

"उन्नीस साल जेल भी काट ऋाया हूँ।"

"तब आप जरूर बहादुर आदमी हैं।" दिनेश मुसकाया और बोलता रहा, "अञ्झा दिलावर, तुम मुक्तसे क्या चाहते हो ! मेरा बाहवां खून करने पर आठ-दस कपये से अधिक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आवेगा। इससे ज्यादा कपये की जरूरत हो तो शायद में दो-तीन दिन में जमाकर दे सक्ँ। मुक्ते यह देखकर ख़शी हुई कि तुम सच बोले हो। मैं यहां बकालत करता हूँ। बकील साहब हूँ, समके ! कभी कोई कानूनी राय-मशिवरा लेना हो तो मेरे पास चले आना। में 'न्यू रायल' होटल में रहता हूँ। तुम फरार व्यक्ति तो नहीं हो !"

कि प्रसार नहीं हूँ बाबूजी।"

"झच्छा, मैंने सममने में भूल की। द्रम भी शहर के बाशिन्दे हो।

तुम्हारा यहाँ घर-बार होगा। मैं तो हूँ परदेशी। होटल में पड़ा हुआ। हूँ। तुम्हारे बीबी-बच्चे हैं।"

"एक खिल है।"

"रखेल !"

'वाबूजी, एक 'टलहारी' को कुछ दिनों के लिए घर में डाल लिया है। वह भागना चाहती है, पर मेरे डर के मारे नहीं भागती। मैंने समका दिया है कि भागेगी तो उसकी नाक काट डालूँगा। ढाई साल की सजा और सही। वह इसीलिए ज्यादा इल्ला गुल्ला न मचाकर चुपचाप पड़ी रहती है। आप अब कहाँ चलेंगे ?"

''क**हीं नहीं**।"

''तव इतनी रात यहाँ क्यों घूम रहे थे ?"

"यों ही शहर घूमकर घर जा रहा हूँ।"

''ग्रव में श्रापको नहीं जाने दूँगा। श्राप मेरे मेहमान हैं।" हैं हैं

दिनेश विना किसी आनाकानी के चुपचाप साथ हो लिया। दिलावर उसे रास्ता दिखला रहा या। एक जगह दिनेश ठिठककर खड़ा हो गया।

"श्रास्त्रो बाबूजी। दिलाबर के मेहमान की सब खातिर करेंगे।"

दिनेश हिचक के साथ सीहियों पर चढ़ गया । देखा, एक सुन्दर लड़की बैटो है और उसके पास साज-याजवां सारंगी और सबलाचांकी। उघर दो तीन टाईघारी बाबू लोग तिकये पर अधलेटे हुए थे। आगुन्दकी को देखकर यहां पर एक सुरसुरी फैल गई। फेल्टहैट हाथ में लिए हुए एक साहयज़ादे ने दूसरे के कान में ऑगरेजी में कहा, "गुंबा आ गमा है। यह शहर का हाल है।"

दिलावर ने दिनेश से पूछा, 'नया कह रहे हैं। और दिनेश ने सच बात कह दी। दिलावर चट से खड़ा हो गया श्रौर उसने उन साहब की टाई पकड़ ली ! गरजकर बोला, "ये हैं शरीफज़ादे !"

"दिलाबर!" दिनेश ने पुकारा।

दिलावर पास आकर बोला, "माफ कीजिएगा। मुके गुरमा जल्दी चढ़ आता है।"

बाबू साहब अपनी टाई सँभालते हुए उठे! दिलावर योला, ''श्राप बैठें इम जा रहें हैं।" कह कर अपने हाथ का रूमाल उस लड़की के आगे फेंक दिया। पास बैठी बुढ़िया ने फ़र्ती से उसमें पांच रुपये बाँधकर जौटा दिया। दिलावर के पास आकर बोली, "पान तो खाते जाते।" "आप पान खाते हैं बाबू?" दिलावर ने पूछा।

"नहीं।"

"तो चलिए।"

दिनेश चाहता था कि उस लड़की को रुपया निकालकर दे दे। वह सारी बातों के लिए जिम्मेदार है। पर दिलावर ने मना कर दिया। वह बोला, "यह साली बदजात है।"

नीचे गली में उतरकर वह एक तंग गली की श्रोर बढ़ने लगा, तो दिनेश हिचका। वह बात सममकर बोला, "क्या ग्रापको मुम्म पर विश्वास नहीं है ?"

मिही के तेल की छोटी-छोटी चिमिनियाँ वाले इघर-उघर कमरों में श्रीरतें की हुई थी। कुछ जो जरा उजली थीं, वे गुल जरी डिज लालटेन में चम-किने लगीं। सारी सजावट बहुत सस्ती श्रीर नकली थी। दिलावर श्रागेवाली किने जपर खड़ा हो गया। भड़ोवाले से बोवल खरीदी और गट-गट-गट उसे भी गया। मुँह पोछकर दिनेश से कहा, ''तीली यी साली। बीड़ी होगी हैं पोछकर दिनेश से कहा, ''तीली यी साली। बीड़ी

दिनेश ने सिगरेट दे दी। तब उसने कहा, "रोज पीता हूँ साहब! चीज मस्त बना देती है।"

उसके बाद दिनेश कई जगह गया। हर एक लड़की के चेहरे को पहचानकर कुछ हूँ द सा रहा या। इन इतनी लड़कियों के बोच कहीं 'श्रपना' सा चेहरा नहीं मिला। श्रनाथालय की इस सनाथालय से तुलना की ! सबका एक-सा बर्जाव था। एक ही सत्कार था। हर एक की श्रांखों की पुतलियों में अनोखी चमक थी। सबकी सब असाधारण- सी सजावट में सजी थीं। और दिलावर अपना पैसा पा जाता था।

एक जगह दिनेश के कान में दिलावर वोला, "आप यहाँ रहें।" "क्या !"

"यह सबसे अञ्द्धी लड़की है—मलका। जिल पर सारा शहर लट्टू है।"

वह बार-बार उसे देखने लगा। दिलावर का प्रस्ताव सही था। लेकिन आज वह इस पर सोचने नहीं आया है। वह सबकी पुरुष के सब सवालों का जवाब आसानी से दे सकती है। जो बार्त कहती है— आसान सी; पहेली नहीं है। दिलावर चाहता है कि वह रात भर वहीं रहे। एक रात काटकर अपना अपनत्व भूल जाय। ऐसा आभय पाकर सभी कृतार्थ होंगे। रेत भरे जीवन-पथ में यदा-कदा खोटी-छोटो सरायें होती हैं, लेकिन आज उसे आभय की चाहना नहीं। वह मागना नहीं चाह रहा है। फिर भी रेखा ने आज अभी मुक्त नहीं किया है। उसे रेखा के प्राणी का मोह है। वह उसे अनायास प्यार करने लगा है। रेखा उसे प्यार करती है, यही बात बार-बार प्रतिष्वनित हो रही है। वह सिर्फ रेखा के प्राणों को दार करता है शरीर को नहीं। यहां यह लडकी सब आगन्तुकों को आभय देती है। उसे जाति-पांति, कर्किं यह लडकी सब आगन्तुकों को आभय देती है। उसे जाति-पांति, कर्किं

नीच, धर्म-श्रधर्म का विचार नहीं है। फिर भी उसकी श्रपनी मर्यादा बनी हुई है। यह बोला, "उठो दिलावर!"

''क्या १''

"हाँ चलो। मुक्ते जल्दी पहुँचना है। मेरी देख-रेख में श्राजकल एक मरीज़ है।"

"क्या आप डाक्टर हैं ?" उस लड़की की अभिभावक बोलीं, "इसे भी दरद रहा करता है।"

"मैं डाक्टर नहीं हूँ।" श्रौर उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरा।

"बाबूजी १"

''क्या है दिलावर !''

"आपको एक जगह और चलना पड़ेगा।"

'तेरी चहेती के यहाँ न ?''

"हाँ, त्राप समक गये।" कहकर वह खीसें निकालकर हँस पड़ा। वह स्वाभाविक हँसी थी।

वे मैली-कुचैली, सिर्फ एक आदमी के चलने लायक गली पार कर रहे थे। गली क्रूट गई। वह एक नीचे दरवाजे पर खड़ा हो, उसे खटखटाने लगा।

दरवाजा के खुलने पर वोला, "चीजें सँभालकर रख लो।"

घर की संरित्तका ने ठीक से आसन बिछा दिये । दिनेश ने उस घर की ग्रीबो देखी। कहीं भी पिछली घरोंवाली चमक नहीं थी। बाईस-तेईस साल की काली अधेड़-सी युवती बैठी हुई थी। वह उस मुन्दरी को देखकर मन में हँस पड़ा। दिलावर के कन्धे को ज़ोर से थपथपाकर बोला, "दुम्हारा अहसान भूल नहीं सकूँगा।"

''क्या बाबूजी १''

'तुम एक ईमानदार दोस्त हो। ''कइकर हाय हटाया था किः एकाएक उसके छुरे को उँगलियाँ छू गईं। वह चौंक उठा हिल्ल हैं हैं

दिलावर ने सममकर छुरी निकाली और दिनेश को देने हुए बोला, 'यह तो छुरी है बाबूजी। मेरे पास और क्या है ? इस झाकू की यादगार में आप इसे अपने पास जरूर रख लें।"

दिनेश ने छुरी ले ली। वह उसे गली के बाहर तक पहुंचाने श्वाया। अब दिनेश ने पूछा, "यही है वह ?"

"नहीं बाबूजी, वह तो घर पर है। दो-तीन को उलकाये रखता हूँ! न जाने कौन कब छोड़ दे।"

दिनेश चुपचाप श्रागे बढ़ गया । श्रापरिचित शहर में इस व्यक्ति से मिलकर उसे बड़ी ख़शी हुई । ऐसे चरित्र के व्यक्ति भी दुनिया में हैं। उसका श्रापना घर है । जहाँ बह एक रखेल ज़रूर डाले रहता है । कल कोई दिनेश से कहें कि दिनेश तुम रात को एक ख़ूनी श्रीर गुएंडे के साथ घूमते रहे हो, क्या उसे शर्म नहीं लगेगी ? वह श्रासानी से कह देगा—वह दिनावर मेरा दोस्त है । उसके प्रति मुक्ते भद्धा है । मैं उसे ठोक-ठोक पहचानता हूँ । उसके जीवन का मूल्य ग्यारह ख़ून श्रीर उन्नोस साल की जेल है । वह साधारण व्यक्ति है । उसका व्यक्तित्व शहर जानता है । श्रानायास ही मुलाकात हो जाने पर उसने एक परिचित वाला व्यवहार चरता था । यह दिलावर देर से मिला । श्रव देर हो गई है । क्या वह उसे फिर मिलेगा ! वह उसे हूँ ह लेगा ।

रेला और उसकी सहेलों सो रही थीं। दिनेश वहाँ से लौट रहा था कि रेला की नींद उचट गई। इड़व़ी में पूछा, ''कहाँ रहें? यहाँ तो इन्तज़ार करते-करते थक गये।"

"एक दोस्त से मुलाकात हो गई। उसी के साथ चला गया या।" "कहाँ गये थे ?" : ''शहर देखने के लिए।"

उसकी सहेली जाग गई थी। रेखा ने पूछा, ''जेब पर क्या है ?''
''छुरी !'' कहकर दिनेश ने उसे वाहर निकाला। उसकी धार
को छूता हुआ बोला, ''बहुत पैनो है। मेरे दोस्त ने अपनी यादगार
में यह ताहफा दिया है। तुम सुनकर आरचर्य करोगी कि आज
तक उसने ग्यारह खून किये और गवाही ठांक न मिलने के कारण
छूट गया। छोटी-मोटी सजा मिलाकर वह उन्नीस साल जेल में
रहा है। वह शहर का नामी गुँडा है। फिर भी हमारा दोस्ती हो गई।
मैंने ऐसे जीवट के आदमी कम देखे हैं। याईस आऊंस के टरें की
बोतल तो वह तीन-चार साँस में पो जाता है।"

"श्रापने खाना खालिया है?" रेखा की सहेली ने पूछा। "नहीं।"

"चिलिए।" कहकर यह डाइनिंग रूम में चली गई। दिनेरा ने चुपचाप आदेश का पालन नहीं किया। वह कमरे में ही खड़ा रहा! वहां प्लेटों की आवाज सुनाई पड़ी। रेखा ने उलक्षन हटाते हुए कहा "जाइए न, वह बेचारी न जाने क्या सोचती होगी! लता ने आपकी कई िकारिशी शिकायतें की हैं, इसी लिए बेचारी वार-वार रसोईपर का मुआयना करती रही है। अभी थोड़ी देर हुई, खाना खाया है। एक बज गया है।"

दिनेश चला गया। दिनेटों पर मुन्दरता से खाना सँवारा घरा था। वह गृहस्थ की इस नारी की चतुरता पर मुग्ध हो गया। खाना खाता रहा श्रीर खा-पीकर धन्यवाद देकर लीट श्राया। श्रव दोनों रेखा के कमरे में ये र खा श्रवाक उस छुरी को देख रही थी।

दिनेश बोला, "यह पिस्टल नहीं है रेखा !" "पिस्टल !" दिनेश ने छुरी ले ली। रेखा मुस्कराकर बोली; ''धन्यवाद देना तो नहीं भूल गये हो ?"

"नहीं-नहीं! भला अपने सत्कार करनेवाले को भूल सकता हूँ!" रेखा मिसेज माथुर से बोली, "अब ये कोई नया मजहब चलाने की सोच रहे हैं!"

''क्या वहां चेलियां भी बरेंगी ?'' ''नहीं !'' रेखा ने सुकाया ।

बात को टालने के लिए दिनेश ने कहा, "आप यहाँ कुछ दिन रहें। ये श्रकेली हैं!"

''वहां घर वैसे ही खोड़ आई हूँ।" ''कोई तो होगा ही ?"

''नौकरों पर घर नहीं छोड़ा जाता । वे दौरे पर जानेवाले हैं।"

रेखा चुपचाप लेटी हुई थी। अब दिनेश ने कहा, "कल सुबह की गाड़ी से मिस्टर सिंह जानेवाले हैं।" और उठ खड़ा हुआ।

"होटल जा रहे हो १ कल सुबह सिविल सर्जन आवेंगे।" "मैं दस तक आ जाऊँगा।"

वह सन्तोष की गहरो साँस लेकर चुपचाप बढ़ गया। बार-बार वह छुरी को श्रपनी पतलून की पाकेट में छू लेता था। एक बार सोचा कि यदि उस लड़की के बाल उसके पास होते तो वह उस नस्ल की बालों-वाली लड़की को पहचान लेता। दिलाबर एक लड़की के यहां उसे विश्राम दिलाना चाहता था। वह कैसी छुभावनी लड़की थी! बह वहां नहीं रहा। नैतिक बल भारी रहा। उसे दिलावर की तरह जीवन वसर करने वाली चाह नहीं है। सम्भव है, दिलावर-सरीखे व्यक्तियों को वह है इकर उनको सही परिस्थित समका दे।

होटल पहुँच करके उसने चुपके से श्रापने कमरे का दरवाजा खोला। कपड़े पहने हुए ही पलँग पर लेट गया। नींद श्रा गई।

दिनेश बड़ी सुबह मिस्टर सिंह के कमरे में पहुँचा। देखा कि वे असबार पद रहे थे। उसे देखकर बोले, "श्राक्रों।"

"गाड़ी के बजे जाती है !"

''चादे स्नाठ पर।"

"इमारी दोस्ती भी ऋब समाप्त समको।"

''क्या दिनेश !''

"कम रात मैंने एक नया दोस्त दूँ द निकाला है। या यों कहूँ कि उसने मुक्ते दूँ द निकाला तो आश्चर्य नहीं होगा। वह उसीस शल जैल काट आया है और ग्यारह खून करने के यश का भागी है।"

"विलावर तो नहीं है ?"

"वही है।"

'नह पकड़ा गया है। आमी-आमी कोतवाली से फोन आया है।
उसने आपनी रखेल की नाक काट हाली। मजाइन-मजाक में मनाहा
हुआ। वह खोकरी गाली देती रही। वह बहुत शराव पिये हुए था।
नशा और गुस्सा तो द्वम जानते ही हो। उसने तरकारी काटने का
बाक उठाकर उसकी नाक काट दी है। शोरगुल सुनकर पुलिस ने उसे
पकड़ा है।"

<sup>41</sup>जेल फिर होगी !"

<sup>66</sup>हां, चार-पांच ताल की।"

·विवारा क्रम केल नहीं जाना चाहता था। उत्तका इरादा श्रम

भलें आदिमियां की भांति जीवन बसर करने का था। मैं उसकी बैरवी करूँगा।"

"दुम!"

"हां मिस्टर सिंह। इसमें श्राश्चर्य क्या है? कल रात उसने मुक्ते त्रपनो ख़ुरी देकर दोस्त बनाया है। इम अब दोस्त हैं। मेरा कतंच्य है कि मैं उसकी पैरवी करूँ।"

"वह पुराना बदमाश है। जेल होगी ही। तुम्हारे हित में भी ठीक बात नहीं है। ऐसे गुणडों को मुँह नहीं लगाना चाहिए।"

"लेकिन मिस्टर सिंह....."

"में तुम्हारी बात समक गया। कानून फिर कानून ही है। में इस मामले में कोई सहायता नहीं दे सकता। उस लड़की के कसूर के लिए तुम दंड देना चाहते थे और आज? उसकी रह्मा जरूरी थी, लेकिन दिलावर की नहीं।"

''मिस्टर सिंह श्रापका श्रौर मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। मैं दिलावर को ईमानदार साथी मानता हूँ। वह चाहता, भाग सकता था। लेकिन श्रव वह उस जीवन से ऊब गया है।"

"यह तुम्हारा खयाल है। तुम कब जा रहे हो ऋौर कहाँ ?

''जल्दी हो चला जाना चाहता हूँ। सुना है, शहरों से बाहर देहात के लोगों में एक नई चेतना आ गई है। मैं वहाँ की स्वस्य जमीन पर नई चेतनावाले लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। बुद्धिवादियों की भाति 'स्कीमों' पर रहना हितकर नहीं। न मेरा उन पर विश्वास ही है। शहर का जीवन भली भाति देख लिया है।"

''रेखा से कोई बातें हुईं ?''

''वह कुछ कहना चाहती है; पर मौक्ता नहीं मिलता। श्वयं मैं

नहीं चाहता हूँ कि वह कुछ कह दे। आजकल वह बहुत निर्वल है। इसी लिए उसकी भावुकता उमड़ती रहती है। शायद वह भी इस समाख से ऊब गई है। अपने थोथे वैभव को पहचानती है। उसे स्वयं कुछ सोच लेने का अवसर दे रहा हूँ। आज इसीलिए उससे अधिक बातों नहीं करता हूँ।"

"रेखा ने अभी कुछ नहीं कहा है।"

'मिस्टर सिंह, लता, रेला सब अपने समाज के जीव हैं, पर उनकी अया जैची है। वहां से बाहर वें नहीं देख पार्ती। तुम स्वयं अपने अहलकारों के समाज की चापलू सियों और साथी अफ़सरों की वादों के अविरक्त क्या ज्ञान रखते हो ?'

मिसेज सिंह श्रा गई थीं। वोली, ''वेबी श्राजसुस्त है।'' दिनेश देखकर बोला, ''दातों के मारे इसरत है।

'रिखा कैसी है !"

"श्रच्छी हो गई है।<sup>27</sup>ं

' 'श्रीर मेरा वादा !<sup>१</sup>

<sup>6</sup>'कौन सा ?''

''श्राप भूल गये।''

<sup>८६</sup>वह आपको असम्भव उदारता थी।"

''तव आप सच ही फ़कीर हो रहे हैं।"

"किएने कहा ?"

<sup>4</sup>'लता ने ।"

"वह जो न सोच ले, थोड़ा ही है।"

"क्यों १"

"अपने आप फन्दे में फैंस गई है, इसी लिये।"

''उसने स्वीकृति दे दी !''

"हाँ-हाँ ! आप एक दिन राजरानी बनाकर उसे बिदा करेंगी।" "उसके बाद रेखा को !"

"उसे मरघट पर पहुँचाकर आप भुक्तसे कपाल-किया क्यों करवाना चाहती हैं।"

''श्रापके मुँह से ऐसी श्रशुभ बात शोभा नहीं देती।"

'तमी तो चाइता हूँ कि आप ऐसी चर्चा उसके कानों तक न पहुँचानें। मैं उसके लिए स्वयं चिन्तित हूँ। वह आज सास माँवरें करने की पचपाती नहीं है। न दिली उफान के लिए किसी से 'प्रोम' करती है। वह सबल होसे ही अपना साथी स्वयं चुन लेगी।"

''श्राप सात भाँवरों से क्यों भक्स गये हैं ?''

"आपको आपकी शरारतों से भरी मंजिल याद आ रही है न ! आप लोगों की शादी के बाद फोटो की एक भिंट मिस्टर सिंह ने मेरे पास मेंजा था। में स्वयं शादी में आता, किन्द्र उसी दिन एक पढ़ोसी स्वर्ग सिघार गये। अष्टाइस दिन तक मैंने उनकी देखमाल की थी। चेचक निकली और चुपचाप बहाना बन गया।"

'क्षता की शादी तक तो आप यहीं रहेंगे !''

"मैं न भी रहूँ; फोटो ऋखबार में देखने को मिल ही जायगा।"

"इमारा जमाना तो फ़हबूों का था। ये नये जमाने की हैं।"

"यह कौन कहता है ?"

भवे।"

''मिस्टर सिंह ! ठोक हो कहते हैं । मैं उनका दोस्त ग्रौर वकील हूँ ।"

''मेरे वकील भी आप ही रहे।"

"रेखा को बना लो।" दिनेश हॅंस पड़ा। बेबी रोने लगा था। मिसेज सिंह उसे नौकरानी को धौंपने चली

गईं। दिनेश ने बाहर आकर देखा कि मिस्टर सिंह कई पुलिस अफ़सरों के साथ बैठे हुए थे। वह चुपचाप लौट आया।

मिसेज सिंह ने आकर पूछा, "वकालत का क्या हाल है ?"

"रेखा की बीमारी के साथ छूट गई।"

मिस्टर सिंह त्राकर वोले, "सब ठीक-ठीक हो गया है न ? वक्त हो चला है।"

मिसेज के चले जाने पर कहा, "तो तुम जा रहे हो न दिनेश? रूपया कितना चाहिये १ मांगोगे तुम कभी नहीं।"

"कुछ नहीं चाहिए।"

"द्वम सुस्त क्यों हो !"

"दिलावर के बारे में सोच रहा हूँ।"

"उस बदमाश के १"

''बदमाश १''

"उसके घर में वलाशी लेने पर ग्यारह इज़ार की 'कोकीन' मिली है। पुलिस का तो तुम पर भी शक है।"

<sup>११</sup>मुक्त पर १<sup>११</sup>

"कल तुमें उसके साथ थे, इसी लिए। इन लोगों का एक वड़ा गिरोह पकड़ा गया है।"

"मिस्टर सिंह, उनके व्यवसाय से तुमको घृणा क्यों है ! हर एक को ग्रपना-ग्रपना व्यवसाय पसन्द होता है। जेल जाने पर सुधार न होकर वे ग्रोर भयंकर ग्रपराघों को करने की शिद्धा लेकर लौटते हैं। जेल की ग्राधुनिक प्रणाली व्यक्ति को नष्ट कर देती है, न कि उसका सही उपयोग करती है।"

ि वर्ष**ियह है दुम्हारा कोरा**व्दर्शन-शास्त्र !?'

"वुम 'पेनल कोडों' पर चलते हो । अन्तर बहुत योदा है।"

''तुम उससे मिलना चाहो, मिल सकते हो।"

"लेकिन किस मुँह से। मुक्तमें शक्ति होती तो उससे जाकर कहता— चल दिलावर, अब त् मुक्त है। मेरे साथ चल। तेरे अनुमवों के आधार पर मुक्ते बहुत वातों की श्रासानी से जानकारी प्राप्त हो जायगी।"

"श्रच्छा दिनेश, समय बहुत कम है। गाड़ी का वक्त हो चला है। द्वम मुक्तसे कभी भविष्य में मिलने ज़रूर श्राना। यहाँ तुमको बुलाकर मेरी धारणा थी कि एक वर्ग की रौनक दिखलाकर तुमको ललचा लूंगा। पर वह मेरी भूल थी। रेखा के सहारे भी तुमको उलभाने में श्रसमर्थ रहा। वह 'चग्पा' के पेड़वाली वात भूठी थी तुमको उलकाने को मैंने वह सब लिखा था। लेकिन रेखा को मैं प्यार करता रहा, यह सच है। मेरी गृहस्थी में जगह नहीं थी, इस लिए मुक्ते 'खाना तैयार है।'' मिसेज सिंह आकर बोली। Mall (-'चलो दिनेश।'' भोड़ा दुःख ज़रूर होता था।"

'मैंने तो श्रभी मुँह तक भी नहीं घोया है।"

भे 'वे यहाँ का नमक नहीं खायूँगे\<u>१</u>५००

''तुम खाना खाश्रो । मैं श्रपने छोटे दोस्त के पास हो श्राऊं।" वह चला गया।

कुछ देर के बाद मिस्टर सिंह ने कहा, "चक्तो रेखा के घर दुमको छोड़ श्राऊँ।''

वे दोनों कार पर बैठ गये। दिनेश बोला, 'मिस्टर सिंह, रेखा को रवयं पनपने देना । मैं उसे चिट्टी लिख्ँगा । वह स्वस्थ हो जायगी ।"

रेखा लेटी हुई थी। मिस्टर सिंह विदा लेकर चले गये। दिनेश वाहर दालान में खड़ा था। इस दोस्त को विदा करते हुए दिनेश का हृदय पियला। एक लम्बे ग्रासे तक उसने उनका वल पाया था। मिस्टर सिंह ने दिनेश को सदा ग्रपनाया। उसकी मुसीवतों में सहायक हुए। वह उस वल के कारण विश्वविद्यालय में सकल रहा। वह पहचान निपट गई थी। दोनों श्रालग-ग्रालग हो गये थे। वह दूर तक देख रहा था। चोड़ी सड़क पर नजर पड़ो, जहाँ एक ग्रासे से ग्रादमी चलता रहता है। वहीं कोई खास मुसाकिर नहीं है। वह तो ग्राज वक्त के कैनवास पर पड़े ग्रपने हुए पाँच के चिन्हों को मिटा रहा था।

श्रव दिलावर से भी भेंट नहीं होगी। वह विद्धान्त नहीं वन सका। वह लौटकर रेखा के विरहाने खड़ा हो गया।

उसने रेखा को देखा! वह चुपचाप पड़ी हुई थी। वह उसे स्याग रहा है। लेकिन रेखा का सामाजिक दरजा उससे बड़ा है। सिविल सर्जन आये। उन्होंने कहा कि निर्वलता के आतिरिक्त रेखा अब स्वस्थ है। एक हफ्ते के बाद वह चल-फिर सकेग़ी। वे चले गये।

दिनेश सोंचने लगा कि वह उस श्रेगी के वीच मुसाफिर की हैि यत से ग्राया था। रेखा वहीं है, वैसाही। मिसेश माथुर वैठो हुई थीं। दिनेश ने रेखा से पूछा, ''हार ठोक होगी!'

'शोफर कल वनाकर लाया है।"

'में ले जा रहा हूँ। एक घंटे में लौट श्राऊँगा।''

श्रीर वह चला गया।

वह बाजार पहुँचा । गली के बाहर सड़क पर 'कार' खड़ी करबाई। चुपचाप अकेले ही भीतर गया। गली वहुत मैली थी। पिछवाड़े के परनालों से पानो की छड़छड़ाहट लगी थी। बदबू थी और मिक्सियाँ कुड़े के ऊपर भिनभिना रही थीं। बह नाली से बचता हुआ

किनारे-किनारे दीवार से लगकर चलने लगा। मकान को पहचानकर उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी ने दरवाजा खोल कर पूछा, "आप क्या चाहते हैं ?"

''वह लड़की कहाँ है ?''

'कौन १"

"जिसकी नाक दिलावर ने काटी है।"

"पुलिस गवाही के लिए पकड़कर तो गई है।"

"वह क्या कहती थी !"

"वह सुबह से रोती रही। उसने पुलिस से कहा कि गुस्से में उसने खुद अपनी नाक काटनो चाही थी।"

"लेकिन दिलावर को जेल हो जायगी।"

''तो यह छोकरी जिन्दा नहीं रहेगी।"

"क्यों ? ऐसी बात कौन-सी है !"

"बाबूजी, यह ऐसा ही खेल है, हा एक आदमी नहीं समक सकता। यह उस पर दिलोजान से मरती है।"

"उस पर..."

"उसके पोछे दीवानी है।"

"दीवानी ?"

"पुलिसवालों से कहती थी कि अगर दिलावर को कुछ हुआ तो वह उनका खून पी डालेगी।"

दिनेश ज्यादा बात न कर लौट आया। वह पग-पग पर गोखरू पाकर उनको बटोरने का पद्मपातो नहीं है! इन दोनों दिवानों का जोड़ा उसे खूब पछन्द आया। वह लौट रहा था कि देखा वह सावलो युवतो लौट आई है।

''तुम ऋा गई' ?''

"हाँ, श्रापसे कुछ वातें करनी ै ।"

"क्या ?" दिनेश ने देखा कि उसकी नाक पर भद्दा-सा बाव या। वह बोली, 'भेरे बच्चा होनेवाला है। रात इसी की परवरिश के लिए रुपये जमा करने की बात मैंने कही थी। वे नाहक ही गुस्सा हो गये। अञ्छा, आपने खाना खा लिया।"

"श्रव लौट कर खालूँगा।"

"तो लस्सी मँगवाये लेती हूँ।"

"घर पर खाना तैयार होगा।"

"इमारे यहाँ परहेज हो तो....."

<sup>46</sup>न्**हीं !** नहीं !!"

''तो कचौड़ियाँ मँगवा लेती हूँ।"

इस अनुरोध के बाद दिनेश कुछ नहीं कह सका। वह गली से बाहर निकलकर 'शोफर' से बोला, "द्वम जा सकते हो। मुक्ते एक मुक्किल से बातें करनी हैं। स्थाना खाने नहीं लौटूँगा।"

लौट कर देखा कि युवती अकेली थी। बुढ़िया वाजार चली गई थी। युवती बोली, "वे कहते थे, आप वकील है। क्या आप उनको नहीं खुड़ा सकते हैं ?"

ं 'कोकीन का पकड़ा जाना गड़बड़ हो गया है। श्रव वो नामुमिकन बात है।"

"क्या वे जेल के भीतर से नहीं खुड़ाये जा सकते ?"

"केसे १"

"मैं जेल के जमादार को जानती हूँ। वह पहले मेरे यहाँ आया करता या। वह जरूर मेरी मदद करेगा। मैं उसके पाछ जाकँगी।"

ं 'तुम कोशिश कर सकती हो। तेकिन उसे हुड़ाना आसान नहीं है।" <sup>((</sup>लेकिन यह क्या ?"

"तुम उसे पालना। वहे होने पर उसे समकाना कि तेरा पिता एक बहातुर श्रादमी था।"

''लेकिन हमारा काम कैसे चलेगा ?''

''ठीक ठीक ! मुक्ते पता लिखकर दे दो । मैं कुछ माहवारी में को का बन्दोबस्त कर दूँगा।"

खाना आ गया था दिनेश चुपचाप खाना लाने लगा। 'वावूजी और मुकदमा ?"

'वह अपने हाथ की बात नहीं है।"

दिनेश सान्त्वना देकर लौट आया। राष्ट्र में तांगा मिल गया था। रेखा उस समय पढ़ रही थी। वह पूछ वैठा, "वे कहां गई है।"

लता के साथ शहर। श्राप भी तो मेहमानदारी में रुक गयें वे। ऐसा कौन-सा मुवक्किल मिल गया ?"

"दिलावर की रखेल !"

"वही में पढ़ रही थी। अखबारों में बड़ी सनसनी पैदा करनेवाली सबर छपी है।"

' बह मुकदमा लड़ना चाहतो थी।''

"मुकदमा तो ऋच्छा मिला है।"

''वड़ी डोड है। कहती थी कि पुलिस से बदला लेगी।"

"दिनेशजी !"

''नया है' रेला !'

"में सोच रही हूँ कि कुछ विनों के लिय इस शहर से वसी जाऊँ।" "तब चली जाना।"

"तुम नहीं चलोगे ?"

"में ?" दिनेश चिन्तित-सा बोला। 🖡

"मैं श्रव श्रनुरोध न करूँगी। मेरी बुश्रा का भाई पटने में रहता है। वहीं चली जाऊँगी।"

"रेखा श्रभी उत्तेजित होना ठोक नहीं। स्वस्थ होने पर इस बात पर विचार करेंगे। श्रॉफिस का कमरा तो ठोक होगा। मुक्ते कुछ काम करना है।"

वह उस कमरे में चला गया। वहाँ निश्चित हो वैठकर सोचने लगा कि वह भी कोकीन का व्यापारी है और रेखा उसे गिश्पतार करना चाहती है।

उसने पैड निकाला श्रीर चिट्टी लिखी:---

यह मेरा पहला और श्रन्तिम पत्र है। श्रागे में तुम्हारे जीवन में रकावट नहीं डालू गा। मैंने सदा चाहा है कि तुम भविष्य में स्वाभाविक गति के साथ समाज के बीच चलो। जिस मोह के कारण तुम भावक वनकर सोचती हो कि श्राजीवन मेरी दासी वनकर रहोगी, वह गलत है। तुम कभी एक दिन स्वस्थ हो जाने पर गहरेथ वन जाना। वह मेरी खुशी होगी। रेखा, यह मोह-ममता 'धर्म' भगवान का जाल सदा से ही समाज में रहा है, यह मूठा है।

मैं तुमसे प्रेम करता हूँ रेखा। वह मेरा स्लेह है। बड़ी-बड़ी रात जागकर मैंने तुम्हारे चेहरे को पढ़ा है। यहाँ की दुनिया में तुम लोगों के बीच रहा हूँ। तुम सब लोगों के उपकार को नहीं भूल सक् गा। आज मुक्ते खुशी है कि तुम मुक्ते बंधन से दूर पाओगी। तुम्हारी कोमल मावनाओं के साथ, तुम्हारे समीप मेरा रहना हितकर नहीं।

In The king of ne fame

मुक्ते विश्वास है कि निकट भविष्य में कभी एक दिन हम जरूर मिलेंगे। उस दिन की बाट जोह रहा हूँ।



दिनेश !'

दिनेश होटल पहुँचा। वड़ी देर तक वहाँ पड़ा रहा। कुछ छोचकर उसने लता को फोन किया। लता से बोला कि वह नौकर भेज रहा है। उसे तीन सी रुपये की तुरन्त श्रावश्यकता आ पड़ी है।

नौकर रुपये ले श्राया। उसने पांचू से कहा कि सब सामान ठीक कर ले। खुद मैनेजर के पास हिसाब चुकाने के लिए पहुँच गया।

पाँचू से तांगा मँगवाकर उसने सामान लदवाया । फिर दिलावर की रखेल को सौ रुपये दें आया । रास्ते में रेखा के नाम की तख्ती पढ़ी। तांगा आगे वढ़ गया।

अब वह स्टेशन के प्लेटफार्म परं खड़ा हुआ गाड़ी का इन्तजार कर रहा था। रात हो चली थी। उसने देखा, कि पेड़ के नीचे कोई लड़की बैठी हुई है। उसे पहचान वह अचरज में पड़कर बीला, "तुम कहाँ जा रही हो?"

''श्रभी गाड़ी से उतरी हूँ। पति ने दूसरी शादी करके मुक्ते घर से निकाल दिया है।"

"क्रव तुम कहाँ जा रही हो १"

'में रेखा के पास जाने की सोच रही थी कि कि कि स्कूल में नौकरी दिलवा दे। श्रौर दुम?" "मैंने शहर छोड़ दिया है।" "ब्राठ-दस महीने में ही ऊव गये।" "तुम मेरे साथ चलना चाहो, चल सकती हो।" 6日 9" ''हाँ।" ''ग्रीर समाज!'' ''मैं नये समाज के वीच जा रहा हूँ।''

दिनेश दो टिकट ले आया था। गाड़ी आई। दोनों बैठ गये । युवती ने देखा कि दिनेश के चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी।

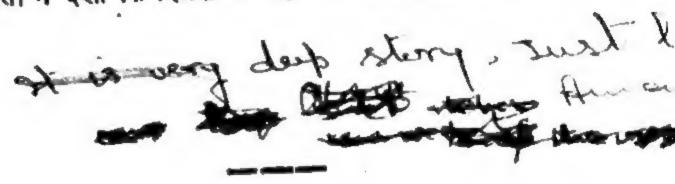

We Love but Never can we keep It

If you want to be brid inher the Men see the المرور ربرول من من را روائل المرور ال